# पंडित मदनमोहन मालवीय.



प्रस्तावनाकार

श्रीः नरसिंह चिंतामण केळकर

ेसक

रामकृष्ण गोपाळ भिडे

[ निकोराय हेनिन, स्वातंत्र्यदीप, सुभापचंद्र बीस, पं. जनाहरसाज नेटह, इ. पुस्तकांचा वर्ना ]



कि. ८ आणे

प्रकाशक व मुंद्रकं—' शंकर नरहर जोशी 'वित्रशाळा ' प्रेस १०२६ सदाशिव पेठ, पुणे शहर.





गोपाळ कृष्ण सिंह यांद्र <sub>काणां</sub>मंबद्धीं

| <b>आ</b> मार                    |    |          |
|---------------------------------|----|----------|
| १ विषयोद्घाटन                   | *} | ષ્ટ્ર ૧  |
| २ जन्म व इलगुतात                |    | g. o     |
| ३ हिंदुदिश्वविद्यालयाची स्थापना |    | g. 93    |
| ४ हिंदु संघटन                   |    | ષ્ટ્ર ૧૮ |
| ५ स्वराज्यार्थे प्रयत्न         |    | ጀ. ዓን    |
| ६ कायदेमेरळांतील कोक्सेयां      |    | g. 90.   |
| ७ क्रीनेशनापुढील साक्षी व काम   |    | g. 13    |
| ८ पंडितजी व कायदेभंग            |    | 7. 984   |

g. 986

g. 94s

9. 964

प्रस्तावना

९ उपसंहार

९० परिशिष्टें १ सुधाविन्द् २ पं. मासवीय व महाराष्ट्र

#### <sup>,</sup> प्रस्तावना-

//

हान निर्पेत्राच्या प्रांतावील पुढान्याची चिरित्रे प्रविद्ध होकन तो व्या रमा प्रावातील लोकाना त्या त्या भाषेतून वानावयास मिळत हाहित ही फार आनंदायी गोट होया लाका लाकात्याच्याच्याच्याच्या प्रावेद स्वाद्ध स्वा

बिस सा. सामकुरण गोपाळ सिडे वार्वकहून मराडीत प्रसिद्ध होत आहे.

पं. प्रदुत्त मोहन है छाछाजीयमांग आपल्या प्रावार निवान चाडी वर्षाप्तियित तरी मूर्यामिवक प्रडाव होते. ते छाछाजीयमांग काहन करते व हंग्निया चलकतीत जाती ते पूर्वित अधिक शिवणाने व वकते पुढे बाले के दिवले तरी आवाहि त्याना कोणी जातक अदि क्याना माडी, अक्षाहा बाद प्रावातील नेमत्यक्षार्य के कर्मात्मिक व व पे प्रवासी होते तथावि हे प्रवासीक स्वादी आवाहि सार्वा यो अप अध्यक्ष के गोराको याच्या प्रावातील नेमत्यक्षार्य के क्यानिक सार्वा प्रवासी का सार्वा अध्यक्ष के गोराको याच्या प्रवासीक सार्वा अध्यक्षित होते का प्रवासी का प्रवासीक सार्वा के गोराको याच्या प्रवासीक सार्वा अध्यक्ष के गोराको याच्या प्रवासीक सार्वा प्रवासीक सार्वा के गोराको प्रवासीक सार्वा के गोराको प्रवासीक सार्वा के गोराको करियों यो प्रवासीक सार्वा के प्रवासीक के माणव होते असी स्वासार्व प्रवासीक सार्वा के सार्वा के सार्वा के प्रवासीक सार्वा के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्वा के सार्व क

एश्य काम दोन किया क्षेत्र तन्दानी माणसे कही परतात वाची हतर प्रतितिक व्यद्वरणाममाणे कुलहानाद प्रतितिक व्यद्वरणाममाणे कुलहानाद प्रतितिक व्यद्वरणाममाणे कुलहानाद प्रतितिक व्यद्वरणाममाणे कुलहानाद प्रतितिक मामित प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक कुलहान प्रतितिक व्यद्वर प्रतिक कुलहान कुलहान प्रतितिक कुलहान प्रतितिक कुलहान प्रतितिक प्रतितिक कुलहान प्रतितिक प्रतितिक कुलहान प्रतितिक प्रति विवाद प्रतितिक प्रति विवाद प्रतितिक प्रति विवाद प्रतितिक प्रति प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतिति प्रतितिक प्रति प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रतितिक प्रति प्रति प्रति प्रतितिक प्रति प्रति

मेहरू हेमन १९२० सालपाम्न वहाल पुराधे म्हणून पुढे आऱ्यापाम्न नार के नेमान हो भेद अयहाबाद प्रतित अगदी स्पर हाला आहे, गनवर्षी जहारु व नेमान हो भेद अयहाबाद प्रतित अगदी स्पर हाला आहे, गनवर्षी पं. सहन मोहन मालबीयहें मंत्र्य कहीं कारणने संयोद्धाच्या बळ करीन तुर्मान गेले, तरी आजीई खोना कांग्रेसचे पुटारी म्हणून कोणी निशेषणें मानीत नाहींन, पण हे सर्व सागण्याचा देश श्नकाच की पे. मदन मोहन मालवीय याना वेच्हा कोणी जहाल म्हणी, नेमस्त म्हणी, त्याना देशाचे अनहित करणारे असे मात्र कोशी कपींच स्टूटलें नाहीं. आणि त्याच्या मीम्य प्रतीपर कार्री औक नाम्प अपने तरी त्यांना रोवरी हें कव्ल करावेच काल को, राण्डायीन जन्मभर विजयेका अग्रा पीडतर्जी सारस्या मनुष निदान त्याच्या प्रातात तर्रा दुवस नाहीं. याचे कारण अग्रें कीं, त्या प्रानात गेम्या ३० वर्षीत विधायक स्वस्थाचे अर्थे कोणतेहि शजकारण विवासमाज-क्षारण निमाल नाहीं की ज्यांत पीडिताजीनी पुढ़ाकार घेतला नाहीं व कप्ट के नाहोंत, त्यांत्त विशेष हैं कों ते आपन्या राष्ट्रीय बृत्तीमुळे धर्माला किंवा समाजगरहतीला कमीपणा आणीत नाहींन दिवा अनगणीताहि नाहींत, पण टलंट दावम तर स्याचा पुरस्दारच करतात. यामुळे केवळ अस्यतिक सुधारक थर्गाच्याशिवाय बाकी सर्व लोक स्थांना एकसारखाच मान देतात. हैं राजका-अधारमाध्याय याका एव पाक स्थान हिंदू स्थानि, हिंदूमभेने को पुस्तर्ते व शाविषयों ब्रालें, परंतु आंदरीभन हिंदू स्थानि, हिंदूमभेने को पुस्तर्ते व सर्वात विधेप न्हटलें म्हणजे बनारस हिंदू युनिव्हॅसिटीचे संन्यापक, या दर्शने पहिता पंडितर्जीचा हात होणीहि धर्र शहेल अप बारत नाही. आज ३५ वर्षीत स्थानी केलेला कार्य व स्थानी प्रपट कलेली भते हा एक मोठाच राष्ट्रीय निधी होय व रा. मिळे यांनी तो मराठी वायकाला पुष्तळक्षा पेडितर्जीच्या इन्द्रानीय भिळान दिलेला आहे. आता वरित्र म्हटले म्हणजे स्थातीसर्वधी **सनेक प्र**वादवी साजगी माहिती पुस्तकात अग्रावी अग्री अपेक्षा याचकाची सहजब अतते. आणि स्या रटीने पाइता तथी माहिती या पुग्तशत फारब धोडी आहे, असे म्हणणे प्राप्त होतें. वण श्रशा बावतीत हुइ चिरिप्रविषयाच्या प्रातातच जर भर्सी चरिप्र कोणी सिद्धिली नाहींत तर पट्यांतात तशी माहिती भिद्धनें धार्थिकच दुशपास्त होय. तथापि, पुस्तकाला नांव देतांना मात्र लेख-कार्ने याविषयी शवस्त्राची पेतलेली वर्षे.

पुर्वे हा, १-११-११

न, चि. केळकर.

#### आभार

#### ever ever

सुप्रतिद्ध देवानक पं. मदन मोहन माल्यांच याचें जीवनचरित वाचनाछ 
सादर.क्टप्याक अस्तव आगरंद बाटत आहे या चारितात पंडितजोंचे केवळ सार्वजानि क जीवनचरित देयाचा प्रमाल केवा आहे साप्या ओडीला सांचें केवळ सार्वजानि क जीवनचरित देयाचा प्रमाल केवा आहे साप्या ओडीला सांचें स्वाप्या 
जानि देवा आजें असर्व तर रेव्हाशत हींहै यावरोज्य सादर करण्याचा स्पालक्टाद बाटला अस्ता कारण गोर पुरमाचें सावती चरित्र न्याहाळण्याची वाचक्टात अस्ता कारण गोर पुरमाचें सावती चरित्र न्याहाळण्याची वाचक्टारण आहेत एकत पाडितजींचा वराण चट्टात पडलवास पाटी आहान कारण आहेत एकत पाडितजींचा वराण चट्टात पडलवास चारि अवद्य तो माहितो मिळाली गाही व पाडितजींचा सार्वजनिक कार्याचा स्वापअल्पत अल्पत, स्वाप्या चाह्यसंवी संख्याहि अन्याय अहत स्वाप्या 
सामुर्कतर ने स्वाप्या अवस्त्य स्वरूप वर्षाच्या सार्वजनिक कार्याचा स्वापसामुर्कतर ने स्वाप्या अवस्त्य राहार्व सात्री

परतु ही बाब दुस्जा स्पार्ने मध्य निषाली व ती गृहणने भी तात्या-साहेब वेळराज्या मस्ताबनें वंदितर्शांचा व तात्यावाहेबाना लोग सार भी तात्वावाहेब गुन्ध व रात्स शास्त्रामें आणि सार्वजनिक रूप्येजता जनवाहि जुने रहसपी अस्त्रामें परिद्यानित् अपिकारामें दोना सन्द लिहिणरा महाराष्ट्रात भी तात्याणीदेवांक्षरील अन्य सोगीदि नाहों, त्यांना विनाति कस्ताच स्वानी ती तास्त्राणी मान्य केली स्वाचे स्वाचार मी काव मानावयाची । शारण 'आस्त्रास्त्रातित तीच यथा गच्छति सामरे ' असी या चरितम्बाचीय विने स्विति तिये प्रस्तावनेचर्ण वेचळे आमार माना-वला जानाव कोठें आहे !

हें चरित्र लिहिण्याचें ठरविलें तेव्ही स्थाच्या साधनसासुधीनी तोही अहबण उपन हाली. व स्या बावतीत अनेनाची मदत साली, परंतु विशेष उन्सनीय मदत व्हिमहासभेचे मुख्यमंत्री के पं देवसन्तरामी व कावी

#### [२]

हिंदुविखविद्यायलाचे श्रो. पुणताचेक्र यानी मला शक्या तो मद्दत केली त्याबद्दल मी त्याचा ऋणी आहे

विन्नशाहेने मेंनेजर थी, शंकरराव जोशी यानी पुन्तकाबर्छ तगादा छावळा नवती तर पुरदक्त छिड्डम सालें अधरी की नाहीं याची शंकान आहे, अर्थात पुरतकप्रकारानार्थ धर्व थेन स्थानाच आहे त्याप्रमाणें थी, दत्तीनंत दाडेकर यानी पुरतान्थी गाँठणी भीट केले यावर्ष्ठ स्थानशिद मी आमारी आहे

परिशिष्ट २, 'मं, मालगीय व महाराष्ट्र' हा श्वेसरीत प्रशाशित क्षालेला स्टेस यात राज्यास यहा पालानामी दिल्याग्यल मी त्या संस्थेच्या चालकाचा क्षामारी आहे.

पुणें ता. २।११।१९३१

या गो मिडे



# पंडित मदनमोहन मालवीय.

### ∞%<del>।>>></del>#*€<*+∜०००<u> —</u> विषयोद्घाटन

संघे शक्तिः करौ युगे ।

हिताय सर्व लोकानां निग्रहाय च दुफ्तताम् । धर्मसंस्थापनार्थीय प्रणम्य परमेश्वरम् ॥ १ ॥ ग्रामे ग्रामे सभा कार्या ग्रामे ग्रामे कथा श्रमा । पाटबाला मछशाला मतिपर्वमहोत्सवः ॥ २ ॥ अनाथा विधवा रक्ष्या मंदिराणि वथा च गौः। धर्म्य संघटनं कृत्वा देयं दानं च ताद्धितम् ॥ ३ ॥ स्त्रीणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा । अहिंसका न इन्तव्या आततायी वधाईणः ॥ ४ ॥ अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं धृतिः क्षमा । सेन्यां सदाऽमृतमिव स्त्रीभिश्च पुरुपैस्तथा ॥ ५ ॥ कर्मणां फलमस्तीति विस्मर्तव्यं न जात चित् । भवेत्प्रनः प्रनर्भन्म मोक्षस्तदनुसारतः ॥ ६ ॥ सार्तव्यः संततं विष्णुः सर्वभूतेव्ववास्थतः । एक एवाऽद्वितीयो यः शोकपापहरः शिवः ॥ ७॥ पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् । दैवतं देवतानां च लोकानां योऽव्ययःपिता ॥ ८ ॥ सनातनीयाः सामाजाः सिक्खाः जैनाश्र सौगताः । स्ये. स्ये. वर्मण्याभिततः . भावभेषु , पास्त्रास्,।।, ०,।।, विश्वासे दृहता स्वीये पर्निदाविवर्जनम् ।

तितिसा मनभेटेपु माणिमात्रेषु मित्रता ॥ १० ॥ श्रृयतां धर्मसर्वेस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्येताम् । ऑत्सनः मनिऋलानि परेपां न् समाचरेत् ॥ ११ ॥ यदन्यविदितं नेच्छेदात्मनः कर्म पृरुपः । न तत्परस्य दुर्वीत जानन्निपयमारमनः ॥ १२ ॥ न पटाचिद्रिभेत्वन्यान क्चन विभाषयेत् । आर्परात्ति समारुंब्य जीवेत्मज्जनमीवनम् ॥ १३ ॥ मर्वे च सुविनः सन्तु सर्वे सन्तु निरापयाः। सर्वे भद्राणि परयन्तु माकश्चिर् दुःराभाग भवेत्।।१४॥ इत्युक्तन्त्रसणा शाणि दुःखन्यसम्बद्धाः । दया यत्वनां शोभा न् न्याज्या धर्मचारिभिः ॥ १५॥ पारमीर्वर्श्वमन्मानिरिमार्द्वर्युद्दृदिभिः । देशमकैभिटित्या च कार्या देशसमुद्रातिः ॥ १६ ॥ शुन्योऽयं भारता वर्षा दिन्दुस्थानः मर्वार्तितः । विश्वः मर्वेदेशानां धनधर्ममुख्यतः ॥ १७ ॥ गायन्ति देवाः क्लि गीतकानि

धन्यास्तु ये भारत भूषि भागे । स्वर्गाप्यगम्य च हेतुभूते

भवित भृषः गृषः गुग्नातः ॥ १८॥
मात्रमृषिः तिरुभिः वर्षभृषिः गुरुमताम् ।
भित्रमिः तिरुभिः वर्षभृषिः गुरुमताम् ।
भित्रमिः तर्षः वर्षः भविभिनेतिः ॥ १९॥
चातुर्वे वय सर्षः गुग्नमिभागतः ।
चनारः आत्रमाः वृत्ताः गुरुमाय सापताः ॥२०॥
वृत्ताः सर्वपानां तिरुभमी समुच्यते ।
दस्यः सन्तानीयम सर्वेशनितिनिति ॥ २१॥
(साव्यति भृतः )

### कित्युगांत ऐक्य हेंच वल आहे.

[अखिल प्राणिमात्रावर उपकार वरण्यासाठों, दुर्शना थाक दाखिलथा-साठों, भर्मस्यापनेसाठों व शासन वरण्यासाठों, प्रमीतुसार संघटना करून गोत्रोगाव हिंदुसमा स्थापन केली पाहिने, उपदेश केला पाहिने व गावीगाव पाठसाळा व तालिमी स्थापन बेल्या पाहिनेत.

पर्वाच्या दिवशी एकत्र जमून सर्वानी उत्सव करावा.

सर्वानों एकजूर वरून अनाथाचें, विधवाचें मंदिरांचें, व गोमातेचें रमण केलें पाहिंगे, आणि या बामासाठों द्रव्यसाहाय्य केलें पाहिंगे,

ब्रियाचा बोम्य मान रासला पाहिजे. दुःखितावर दया केली पाहिजे.

जो हुमन्यास त्राप्त देत नाहीं त्यांला मास्ता लगा नये, परंतु आततावी असेल त्यांचा योग्य समानार चेतला पाहिंजे. जो त्रियादर, परवितादर व दुसन्यात्याप्राणावर उटतो विंदा बोधाच्या प्रयत्या आग कावतो. त्यांला मारत्यांकरीज आपका अगर दुसन्याचा प्राण व घन वानत नेस्ल तर स्थाला मार्ग्य हा पर्ने उस्तो

क्रिया व पुरूप यानी धेर्य, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य व शमा या गुणाचे अगृता-अमाणें सदा सेवन केलें पाहिले.

चानत्या वर्माचे पर चाग्ठें व वाईटावें वाईट मिटतें व व वाईताता प्राप्याला वारंबार जन्म ध्यावा व्यवती अगर मोश प्राप्त होतों ही गोष्ट वोणी विस्तता कामा नये

प्रतिक प्राणिमात्रात देशर वास करतों-देशर सर्ववयारी आहे-त्याचें सदैव स्मरण केंस्रें पादिने त्वाच्याएवडा महान् कीणी नाहीं तो शदिवीय आहे. तो दु स व पाप यांचे हरण करणारा शिवसकर आहे. तो पनित्रमम, मेमलस्वरण आहे. तो सरे देवताओं देवता आहे तो अनादि अनृत अस्तिल विश्वाचा अवि-नाशी विता आहे

सनातनथर्मी, अर्थनमात्री, ब्रद्ममात्री, र्याख, जैन, ब्रुद्वादि सर्व हिंदुन्। अपस्या विरोधर्यभन्ति परिपालन करावे परंतु परस्परानी परस्परात्री प्रेमाने व आदराने पापाने. पंडित मदनमोहन माळवीयजी वार्चे स्मरण होताच पुराण-कालीन मुत्रींची सीम्य पूर्ति कोळ्यासमोर प्रभां रहाते ती तकसी धुरा, स्याच्या नेत्रातील ते तेवली तेजविरण्कु लगारावर रावकेला चदनाचा तो आसालेकार, ओजवर तहज खेळणारी हास्वरेशा, नेत्रातील चाक्वयपुक निन् ट्या, इस्वादि समे गोटीनी पुरेत कार्याचा मृति आकरिक तर दिनतेच परंतु स्वावरेवरच रमाजविर्यांचा आहर सहज ग्रह्भिन होती

बान हिंदुस्थानात ने राष्ट्रपृष्ट्य विद्यमान आहेत त्यात भारताय सरहनीचा आदर्श म्हणून कोणी गणवा जात असेन तर ते पंडित मदनमोहन हेच आहेत हिंदी लोकाचे तर असीच एण मि मेंटिंग्यु यानवाहि मदनमोहन नांगी आपको मोहनी पातकी पंडितजीतस्थाने ते लिहतात, "पंडित माळवीय हे हुआर गुस्सरी अस्च क्यावदार आहेत स्थाना आवाज मगुन, चालीपीति भारदत्त, पोपास साथा अनून त्याचा महत्त्वाकाता अपुरी राहि- लेळी आहे जसे बाटतें "

पं मारुवीयजी याच्या हृस्यात एकव महत्वाकाका प्रज्ञित हारेको काहै व ती म्हणमे भारतवर्षाच्या उस्कोरिक्षोंची यांत्रवधाने त्याचे प्रयस्तिहै विविध व दीर्घ क्षम् हिंद्ध्याववातीयानी विवेषन हिंद्द समाजान या कार्मी क्सावात्रास छात्रवा यांचे विवेचन या प्रस्त्याच्या प्रारंमी पीडतर्जी-क्साच स्त्रवक्ष्मोंचन के आहे वरील उपरेश सर्वानीच हृस्यस्य कहन नित्य पटन क्सावा अमा भारे

पंडितजी सार्वजिक कार्यश्रेतात एतरन्यायानून ह्यानों देशसे बंच इन स्विकारलें त्यात आजनायायन निरुत्सागें ते भाग पेन आहेत सार्मजिनक कार्योत स्वागों क्षेत्र कार्ही कमी नार्होत पत्त प्रश्न भावत्य विश्वज्ञी याचा स्वाग कार्यात स्वागों क्षेत्र कार्ही कमी नार्होत पत्त प्रश्न भावत्य अधिक वर्षों के के बाहे व्यागों देशसेत्र सार्य प्रेट प्रतीवा आहे. स्वागों देशसेत्र सार्वज्ञ के बाहे व्याग्रेत स्वागा जन्मावास्ता निये ते एमनिष्ट भक्त आहेन शिक्षक, स्वगदक, वर्शक स्वापित अनेक व्यवसायात ते शिरके पत्त असार्वण स्वाग कमायास्तार्य स्वाया जन्माच सहस्वागें विश्वज्ञ स्वा प्रवाण स्वागों वर्षों स्वार्थ सहस्वागों वर्षों स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ सहस्वागों स्वार्थ हो हो स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ

### जन्म व कुलवृत्तांत.





छवीय या पराण्याचें नांव उत्तरहिंदुस्थानातच नव्हें तर अधिक मास्तवर्धात सर्वेतासुर्की झाळें आहे हें पराणें पूळ माकव प्रताततिक, साह-प्रतातीक, हें त्या नावस्तव उपड होत आहे, परंतु आज हें सर्वेतीसुर्की झाळें माळवीय पराणें माळवा सोब्ल्यानंतरच विशेष प्रसिद्धीस आलें.

माळवा सोडस्यानंतर त्रिवेणीसंगमानें पुण्यक्षेत्र बनलेल्या प्रयागराज या ठिष्णणी रयानी आपर्वे स्थायिक पर केलें, व नेन्द्रीपास्त मारुटीय व प्रयग्य योवा संबंध जड़ळा तो आजनागायन कायम आहे.

या पराष्याताल सर्व पुरम एकापेशां एक विद्वान, उदारवाति, प्रांचि क्षेट्र अभिनाना असे होजन येल संस्कृत भाषा ता या पराष्याने मानुमधिनारसों आस्मात कर्क चेतले अहे परिनादक पंडित मद्नमिहन मान्नपीय वाले आहे. पंठ प्रेमध्य मान्नपीय है आहे. पंठ प्रेमध्य मान्नपीय है आहे. पंठ प्रेमध्य मान्नपीय है आहे. पंठ प्रेमध्य मान्नपीय के लिल स्वांच मेरात अस्वंच प्रयान व लाज्या आसताल, त्याचा मोरा नावधीक होता, त्याचे विद्वांच पंडित पूजनाथ मान्नघीय हेहि आप्त्या बहिलार्जिन विदेश अर्थेत विद्वांच महत्व प्रयान मान्नघीय हेहि आप्त्या बहिलार्जिन विदेश होता, त्याचे अभ्यापक करा नाव पेष्या-मागता शांच विद्वांच हातचे हिदल पेडित अर्थेत अर्थेत अर्थेत अर्थेत अर्थेत अर्थेत अर्थेत विद्वांच हातचे हिदल पेडित अर्थेत अर्थेत अर्थेत विद्वांच हातचे हिदल पेडित कार्येत अर्थेत होती हिता वाले हातचे कार्येत अर्थेत होती हिता कार्येत अर्थेत होती हिता कार्येत हात्याच्या विद्वांच कार्येत कार्ये

# पंडित मदनमोहन मालवीय.

वेरिक्तमधील मामगिरी व कायेद्रमङ्काद्भन केलेली देशलेवा ही सर्र कार्मे भावत अपूर्व व त्याच्या रुज्वल बुद्धिवैभवाची साम्न पटाविणारी आहेत. न्हणून स्थार्चे कमानं विभागद्म पुढें वर्णन करण्यात येणार काहे. पंडित-जींच्या उपरिभिद्धि विविध कार्याचे बीजारोपण स्थाच्याः तरुणपर्याच झाले होतें, आणि त्याच्या अपूर्व चिशाटीनं, त्यागुद्धीनं व बुद्धियमवानं त्याचे क्षाज विशाल पूरा मालेले दिसत भाहेत. विवहुना पंडित जी चे वरित्र म्हणजे संयुक्त प्रांताच्या राजशेय घडाामोडीचा सुमार ४५ वर्षीचा इतिहासच होय, अरा म्हणण्यास हरकत नाहीं,

पंडिसर्जीनी राजकारणात प्रदेश केला त्या वेळा पंडित अयोध्यानाथ हे संयुक्त प्रातातील प्रमुख पुडारी होते. हुसरे पुडारी पं॰ विश्वंमरनाथ दे होते. याच्याशी सदनमाहन शांचा स्तेह व परिचय बाढत गेळा, तस-तसा त्वाच्या कार्यालहेचा पंडित मालयीयांवर विशेषप्रमाव पड्टन स्याची

स १८८० सालीच पेडितर्जीनी प्रयागस 'हिंदुसमाज' नावाची एक र्षस्या स्वापन केली होती, हिंदु समाजातील निरनिराज्या जातीत व पट्याता-तील हिंदुनचे प्रेम उत्पन होजन त्यांचे संपटन ब्हावें हा या समाजाबा हेन्

होत . व आर्थ्य बाहण्यासारमा गोह की, बोनेसवा अन्य होण्यापूरीच कांही वाहिने आधा स.१८८५मध्ये स्थानी या समाजामार्पत एक हिंदु परिवर भरविकी होती, स्यानंतर प्रयमानः म्यु- ताहि ते होरले, य म्यु- च्या ज्ञारं ते वायदेशस्टांत .... पंडितर्जीच्या भारडचिं मुख्य विषय म्हणजे ।शिक्षण व धर्महारण भग

रवानें प्रथम त्यांनी रीक्षाणिक क्षेत्रांत वाय कामानिशी वेली हैं पुढाल प्रकरणीन निवेदन सम्म नंतर त्याच्या इतर कार्योकडे बहुं.

परिचय होताच पंडितजामधील गुणाची स्थाना योग्य कलानायेऊन पंडितजी-ची स्वातंत्र्यकृति व उत्पाह इत्यादि गुणाचा त्याजदर निर्देश परिणाम झाल व त्यानों पंडितजीना आपस्या पत्राचे संवादकत्व देके केले. त्यावेळी पंडितकार्ने वय अवर्ष २५ वर्षाचे होते राजेसहिशाकह्न अशी प्रचना होताच पंडितजीने तायकतीय आपस्या नोकरीचा राजिनामा दिला. व सदर पत्राची संवादकत्याची स्थोकत्ये क्या तिनीने सस्वार्थ-नोकरीच्या काहून पंडितजीनी राष्ट्र स्थानी स्थोकारके अथा तिनीने सस्वार्थ-नोकरीच्या काहून पंडितजीनी राष्ट्र सेवेच जुंपमाचे स्था राजा रामपालानिस्त यानों पेतल हुँ राज्ञवर त्यावे

महद उपकारच काले असे स्वणायां के हकता नाहीं,

पंडिताजीं ना विक्रमच्या कामाची मीठी हीत; तें बाम स्विम्
अध्येन पिड़न बार्टे, परतु एक्समाचा समादक हाहि एक्समाँर शिक्षमच्या कार्यन पिड़न बार्टे, परतु एक्समाचा समादक हाहि एक्समाँर शिक्षमच अपहें बामहि समानी स्वमा उरहरूपणे बनावलें की, सरवारी अध्यानकहि पंडित जीच्या कामाचा गविष्मणे चरेल करण्यात आला. अडीच वर्षांनेतर पंडित जीनों ' हिंदुस्तान ' के स्वप्तकरस्त सीठलं तरी एक्समाच्या धंपायी ओपिनेयन ' या प्रमार्थ संवादकरस्त सीठलं तरी एक्समाच्या धंपायी ओपिनेयन ' या प्रमार्थ संवादकरस्त एक्सलें, हिंदी लोजमन सहेतीहरूणें मीठ-प्रमार्थ के स्वप्तिकर्ता प्रमार्थ संवादकरस्त हिंदी लोजमन सहेतीहरूणें मीठ-प्रमार्थ के स्वप्तिकर्ता प्रमार्थ संवादकरस्त सिठलंं, हिंदी लोजमन सहेतीहरूणें मीठ-प्रमार्थ के स्वप्तिकर्ता स्वप्ताविकर्ता स्वप्तिकर्ता स्वप्तिकर्तिकर्ता स्वप्तिकर्ता स्वप्तिकर्त

राज्यारणीत रणनपाल देशहें मोट पानव्यं आहे. एतत्रपायी प्राप्ति बेबरी समर्पाद अपने हो गोट पंक्तिकार्य प्राप्तः परवानं व हिंदी तरणाच्यां आहाराना हिंदी दितारियों ओह मतनीय दिया दामयेत आहेत, अने हिंदी तरणाच्यां आहेत आहेत अने परित्र प्राप्ति मानवित आहेत, अने हिंदी भाषा बोठणार्यन वा प्राय्ते स्थान के प्राप्ति का प्राप्ति हिंदी भाषा बोठणार्यन वा प्राय्ते स्थान के प्राप्ति का प्राप्ति का प्राप्ति के प्राप्ति

पंडितर्जीच्या मनाच्या विशेष कल धर्मनारण व शिक्षण यामडे होना डें मार्गे एस्टा सागिनलेंच आहे. पंतु पांडेतजींसारस्या शुद्धिवन्तानें आपलें कार्यक्षेत्र इतक्यापुरतिच मर्यादित करून घेऊं नये व त्यासाठी विनिर्दाची परीक्षा यावी अना स्याच्या मिन्नमेडळींचा स्याना अस्याग्रह झाला,मि. ए. ओ. ट्रम याना पंडितर्जीच्या क्रृंशावहल क्रीतुक बाटे. एं० अयोध्यानाय. राजारामपालासंह, पंडित सुद्रस्लाल हे तर पंडितजींचे फ़ेहींच होते. यानी मदनमीहन यास विकेतीची परीक्षा देण्यास उक्क केल व हिंदस्थानचे संवादक असतानाच त्यानी वाकिनच्या अभ्यासाला सहबात बेली आणि १८९१साली ते एव. एव. बी. साले. आणि१८९३त त्यांनी वीकलीका सुरवात लेली,

एक्दा पं. अयोध्यानाथ व पं. मदनमोहन हे मि.ए. ओ. ह्यूम याजशी बोलत असता पं॰ अयोध्यानाय ह्यमसाहेबांना म्हणले, भदनमोहन काययाचा अभ्यास वर्रु लागन्यापासून त्याचे काँग्रेमच्या भद्तभाषः । कामाण्डे असार्वे तर्मे छन्न नाहीं " त्या—"टॉक आहे, त्यानी आपलें सर्वे छन्न तर्ते वावधावस्य दिलें पाहिते । नंतर सद्मसीहन संवकडे बहुन ते म्हणाले, 'मदनमोहन र्थाने तुम्हाला अपूर्व बुद्धिमता दिली आहे. टहा वर्षे बिकेडी मन पूर्वक करा. तुम्हाला वस्य स्थान सात्रीने मिळेल, हम तुमस्या पार्वजनिक कामाला खर्रे महरूर मग येईल आणि नंतर सुन्हांत्रा जो दर्जा प्रान होईल त्यामुळे तुम्ही देशाचे पुष्कळच काम करूं सकाल "

पांतु मि ह्यूम याच्या वर्गल उपदेशाप्रमाणे वागण्याचे पंडितजीच्याने मुळीच जमले नाही, कारण स्याच्यावर सार्वजनिक दामाचा भार बराच मोटा थुळाव जात. पड़े व स्थातच स्थाचा बहुतेक वेळ मोडे. तरीहि वर्डील म्हणून स्पाचा लीहिक भड व प्रमा होता नाहीं य लवहरत प्रयासमधील प्रमुख कावरेगीरेशात वाहा कमा कार्य व्यवस्था । त्याची गणना होऊँ छामडी तेपील एक प्रमुख वकील मालयीयाक्यान लाया ज्या । अर्से न्हणे, भी 'मालघीयांच्या पायाजवळ नेहमी' चेंहू पटे पा ते तो स्ट

वात मान पर्या १ अशा रीतोने सार्वजनिंद हामांत ते अन्य बनायमून पट्ट स्टब्स्टी स्पन्ति ्रणा । बाटस्या वयोमानामसेवा स्थाचे कावस्तितिहेबाई सामने, साचे काल्पन अपने विविध प्रशस्य आहे. त्याची विश्वणविषाक झमनिए, हिंदुर्घन्टराची चळाळ.



## हिंदुविश्वविद्यालयाची स्थापना.

### ·राष्ट्रीय शिक्षणाची आवश्यकता.

it it

दुस्यानातील विश्वणपदित राष्ट्रीय गुणववयनास सर्वस्या अनिष्ट असस्याने तीत आमूलाम बदल झाला पाहिने, यावद्व सर्वेच प्रषृद्धितीनतकार्ने एक्सत आहे. या पदतीविद्य औरडिंड वार्टी कमी सालेखी नाही. हो टिक्कान्सी स १९०६ साली पाष्ट्रीक सिञ्चणा-संपेयाने प्रस्तुत्व पर्वाच सरकार या अस्तुकारी वार्या-

विक्यों करें उदार्शन आहे याचे उत्तर्थ विवेचन केलें होतें, राष्ट्रीय शिक्षणार्त्तकी तें म्हणतात, " देवातील तरण चिंती देवायें राजकीय, भौद्योगिक, शाणि सामाणिक वेगन राज्यणात किंना वाडीवण्यात समर्थ होईल, करा प्रकार सामाणिक वेगन राज्यणात किंना वाडीवण्यात समर्थ होईल, करा प्रकार स्थात शिक्षण के एक होते जाहेत, वोचाराया वाचीय आहेत, कोचाराया वाचतींत आहेत, वाचाया वाचतींत आहेत, प्रवार वाचतींत आहेत, वाचाया वाचतींत अहित, वाचाया देवातील विवार सामाणि आपल्या वाचीय वाचीविक सामाणि आपल्या वाचीय वाचीविक विवार सामाणि आपल्या वेचातील शिक्षणमात केली पाहिने व स्थापमाणें आपल्या देवातील शिक्षणमात हम्बलत मुजारणा केली पाहिने व स्थापमाणें आपल्या देवातील शिक्षणमात हम्बलत मुजारणा केली पाहिने सर्वे राष्ट्र किंदा सर्वे प्रजा आहे स्थापेंग अधिक सर्वान होतील हमें स्थापित आपल्या सामाणें अध्या कराने होतील, हमें स्थापन स्थापित आहेल पाहिने आणि के सरकार या गोडीकडे स्थापन स्थातिल होती स्थापन सामाणि स्थापन सामाणित सामाणित स्थापन सामाणित स्थापन सामाणित सामाण

छोकमान्यांची ही विचारणी त्यावेळच्या धर्वच सपूरितस्तित्राच्या मनात वावरस होतो. पं मदनमोहन हे शिक्षड होते, तेव्हापासून व कुट राजकारचात पब्ल्यानंतरिह या गोशीचर ते विवेष भर देत देशाच राजकीय पुन-हत्यान स्टाबयाजा व देशातील बाटत्या शाख्याला आळा पडण्याला बौदिक शिक्षणारसेक्टीनें साफीय य सानिक शिक्षणाची बाद साली पाहिने. सरकारमेंब

#### पंडित मदनमोहन मालवीय

आपर्ले या धावतीत कतेत्र करावपात पाहिने परत वेषील सरकार परकीय असल्याने वेपील प्रजाजनाची त्याला योडीच पर्वा असणार, व शिक्षणाच्या वावतीत तर त्याची हेळमाड अस्पत स्पेरणीय आहे

### हिंदु विश्वविद्यालयाची कल्पनाः

पंडीतर्जी जॉरामायासूनव विद्याव्यांकडे लक्ष, प्रजान हैं शिक्षणकेंद्र अस-स्थानें तेषें नाना टिकाणांचे विद्यार्थी विधार्कनासाठी देत परतु त्याची शह-व्याची बोरे पीय अगरी नसे त्याची वाही तरी ज्यास्या लावली पाहिने हैं जाजून स्थानीं ना पे सुंदरलास्त्र याच्या सहाप्यानें एक हिंदू बोर्डीग हीस वाटलें स्थानाठीं पड अमविण वेगेरे खरप्टीची धर्व कामें एं मदनमोहन सानी दनतः अग मीडून मेळी याक्षरीज अनेक शिक्षणस्त्याशी त्याचा समय होताच

छो कमान्य टिळकांनीं राष्ट्रीय शिक्षणात्वयान के उद्गार काटल्याचें बर दालबिके आहे तमेंच उदार पेडिंत माळवींयकी यानीं १५०२ च्या काँग्रेसमध्ये वाल्ले आहेत त्या मायणात पिडतानी म्हण्याता, बिश्चण देणें हें सक्तत सकारचें वर्षकेंय आहे उस शिक्षण, विशेषण देणें ता वर्षाता कर्यक्र आहे उस शिक्षण, विशेषण देणां ता विशेषण देणां के उपालों के अग्रता हो है जाति है के तो देश ता है व लो देश ता विशेष वर्षाता कर्यक आहेत आहेत आहेत अग्रता ता वर्षा है व लो देश वर्षों वर्षाता कराय वर्षों के अग्रता के ता वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्यों का वर्षों का वर्षों का वर्षों का वर्षों का वर्षों का वर्षों क

#### योजनेचा आराखहा.

अञा प्रकारची तळमळ राप्रदिवन त्यांच्या अन करणान सुम होती व तिच

#### हिंदुविध्वविद्यालयाची स्थापना.

गोड फळ म्हणजे हिंद विधविद्यालयाची संस्थापना हें होय। अशा प्रशास्त्र शिक्षण देणारे एवादे विश्वविद्यालय असावें ही पंडितर्जीची कलाना फार जुनी आहे. स. १९०५ साली त्यानी प्रथम विश्वविद्यालयाची एक स्परेसा जाहीर केली. पुढें स. १९११ साली त्या योजनेंन आणखी दुरुची करून दस-म्यादा आएठी योजना त्यानी लोकापुढें माडली यानामी त्याचे मित्र ना. सुन्हीं माधोलाल यानी पुष्ठळच आर्थिक साहाय्य केलें, स्याची सूचना अशी कीं, मीस मुदर साहेबाना या विश्वविद्यालयाचे पहिले मुख्याच्यापक करादेत, दरम्यानच्या काळात **बेझन्दवाईनी** सेंट्ल हिंदू कॉलेंज काढलें, पुढें स. १९०४ च्या प्रारंभी बनारमच्या महाराजाच्या अध्यक्षतेखाली बनारस येथील मिंटो हीसमध्यें जाहीर समा झाली ताँत ना, माधीलाल यानी विश्वविद्या-रुयाची योजना माडरी व ती सर्वमंगत झाल्यानंतर वृत्तपत्रातून प्राप्तिद करप्पात आली. हा सर्व प्रकार बंगालमध्यें स्वदेशी बहिल्हाराची चळवळ सुरू होण्या-पूर्वीचा होता ही गोर लक्षात घेतली म्हणजे पंडितर्जीच्या दुर्दाशैरराची व राष्ट्रहितुद्धिवी योग्य कल्पना येईल सरकारच्या हीनग्रतीच्या निवेधार्य स्टब्स् बंगालमध्यें स्वदेशी-बहिष्मारावरोवर राष्ट्रीय शिक्षणाचीहि चळवळ सुरू झाली. स्वदेशी बहिष्कार हें राजकीय शक्त होऊ शकतें, परतु शिक्षणाचा हेतू त्या-वेशाहि श्रेष्ट व उच्च असतो प मास्त्रवीय गार्ती केवळ राजकीय शस्त्र म्हणून ही चळवळ हातों घेतली अमें नाहीं जगातील सुधारलेश्या देशातील विद्यार्थी व हिंदी विद्यार्थी याची तुलना डोळ्यापुढें येतांच तिनें कोणानेंहि इदय विदारण होईल, एकंदर देशाची औद्योगिक, आर्थिक व राजधीय स्थिति सुधारणे अमेल तर तरुणाना तेजस्वी व राष्ट्राता अत्यावस्य अशा गुणाचा विकास होईल असेव शिक्षण मिळालें पाहिने, ही पूणगाठ पडल्यानेंच त्यानी राश्रीय शिक्षणाचा प्रश्न हार्वा घेतला.

ही गोष्ट स्वष्ट सागण्यांने कारण असे नी, सालयियजी याची विश्व-पृत्रात्माची योजना प्रसिद्ध होतांन दिरोहिराविरोधी कोकारहन तिज्ञर टीकेचा मिडेमार साला तिचा व बंगालच्या चटनळीशी बाद्ययण येष प्रस् प्याचाहि कोई अँकोईटियम पश्चानी प्रथत केला, पंडितनीनीहि अनत्या कर् टीकास वारकल खरमधेत जत्तर देळन त्याची विचारमणी थोहन काटळी. प्रथम या युनिव्हांसिटीची रूपेपा प्रसिद्ध साली ती तुरीक्षप्रमाण होती. १सेस्ट्रत कॉल्रेजची संस्वापना-यात चेद, बेदाम, स्मात, दर्शनादि द्यात्राचे शिक्षण देणें, मात्रावें विक्षण देणें, मात्रावें सिद्धण देणें, मात्रावेंदिक अगर मेडिकल कॉलेज काटणें, त्यास प्रयोगताळा, द्वालानें, ह्यादि जीवणें, १ सापना कॉलेज नावणें, स्थात क्तिजनम, केसिस्ट्री व टेक्नॉन्ऑजोचें शिक्षण देणें, अ रोतरी कॉलेज, स्कात नीवात विद्याल पेणोंदें कोलेज, स्वात सर्वात नाव्या, विद्यालका, शिक्षण देणें, ६ भाषा कॉलेज, यात आक्रमाण व दिदी भाषा, ज्या भाषाच्या योगानें देशी भाषा समृद्ध होईल अग्रा भाषाचें विद्याण देणें.

### घमाँदीक्षण हा पायाः

या विश्वविद्यालयात उपनवन सारवानंतर विद्याप्यांस प्रवेश मिळावयाचा, विद्यार्थ्यांस अभ्यासकम स्पेपर्यंत तेषेच वासान्य कराज्यांस, अशो योजना होती. अध्यामकमि अशा वेतानं आखावयाचा की, विद्यार्थ्यांचा विशेष ताण न पटता गामान्य बुद्धीचा विद्यार्थांकि वारा वर्षात संस्कृतमध्ये पारंगत होकन स्तर्राह स्थापाकनाचा एवादा थहा स्वत्यत्व स्थेष्ठनमध्ये पारंगत होकन स्तर्राह स्थापाकनाचा एवादा थहा स्वत्यत्व एकेळ. पर्मशालावामण्य सालीय हान हिंदू तरुणाना मिळाव व स्तुर्विध करीन्य स्था, अर्थ, काम व मोळ साणित्यां आहेत सा यथाचित्रपण पाळण्यास हिंदु तरुण समर्थ स्वानं, हा या शिक्षणाचा युत्य हिंदु होता.

श्रीनेत्र काशीतारस्या प्राचीन काळच्या एका नावाजलेल्या विद्याधीठाच्या ठिकाणां असं विद्यापीठ स्थापन वहार्ये यावहल वोणाचाच मतभेद नक्दता, सर वारमें त्यासा अंदान मान्यताहि दिली परंतु पुढें योजनेतील धर्मीश्वरणाचा भाग गाळच्यात आला,

### दुरुस्य योजनाः

स. १९१९ साली पुन १६म्म योजना प्रसिद्ध झाली. वींत पुढील हेतू नमूर होते.

(१) दिंद घाष्ट्रांच्या व संस्थ्रत भाषेच्या अन्वासावा पुरस्कार करून हिंदू मस्तृति व विवार यातील जें टरहुए गुण असनील स्वांचा प्रसार करणें व प्राचीन हिंदु गुआरणातील जें थोग्य व श्रेष्ठ अमेत्र त्यांचें एक्षण करणें

(१) क्ला व शास्त्र याचे नर्व शाखासह अध्ययन कर्षें.

(३) देशातील ज्योगधंदै बाडण्याला ने ने म्हणून शासीय शान आवस्यक साहे से ते शिक्षिणे.

(४) धर्म व स्पवहार हें शिक्षणांतील प्रमुख अंग समजून तहणाचें

चारित्र्य बंनविणे.

पंडितजी काशी हिंदु विश्वविद्यालगार्सवंधानें भोडक्यात पुढीलप्रमाणें म्हणतात.

प्रसादाद्विश्वनाथस्य काइयां भागीरथीतटे। विश्वविद्यालयः श्रेष्टो हिंदूनां मानवर्धनः ॥ हिंदुराज्याधिपतिभिधीनकैर्धार्मिकैस्तथा। मिलित्वा सापितः सद्भिर्विद्याधर्मावेवृद्धये ॥ यत्र वेदाः सवेदांगाः धर्मशास्त्रं च पावनम् । इतिहासः पुराणश्च मीमांसान्यायविस्तरः॥ सांख्ययोगीच वेदान्त आयुर्वेदः सुखावहः। गांधर्ववेदो मधुरो धनुवैद्श्रनूतनः॥ आग्रं दण्डविधानश्च दायभागादि संयुतम्। पाश्चात्वा विविधा विद्यास्तया लोकहिताः कलाः॥ पाळ्यन्ते विधिवत्येम्णा विशानानि बहुनि च । साहाय्यार्थे च छात्राणां दीयन्ते वृत्तयस्त्या ॥ सर्वपान्तसमायाताञ्जात्रा विद्यामिलाविणः। वसन्ति सखिनो यत्र पुरा क्षमकुछे यथा ॥ नित्यं निर्पेट्यते यत्र स्थायामः शक्तिवर्धनः। ह्याख्यानैश्च कथाभिश्च धर्मो यत्रोपदिइयते॥

स्याख्यानेश्च कथामिश्च धर्मो यत्रोपिट्स्यते ॥
हिंद् विश्वविद्याख्यायो योजना प्रसिद्ध होताच सर्वाक्ट्रन तिसा श्रीसाहन
मिद्ध लागलें, डॉ. ली. सुन्नस्थ्यन स्थ्यस्यानीं ही योजना प्रसिद्ध साली तेस्हा प्रम योजनेंने मन पूर्वक अभिनंदन केलेंब एकाकार्ज ग्यापायीनिश्चर पत्रानें या विद्यान् पीठाच्या योजनेंसंत्र्यानें संस्य प्रगट करून त्यावस स्वास्तर टॉका केली, स्यास् यजनें पुन योजना प्रसिद्ध होताच क्या योजनेंस सुस्ताग्यन केलें.

#### फंड कसा जमविलाः

अशा रीतोने योजनेवा सर्वोकडून सरकार होऊँ लागतांव, विश्वविद्यालयासाठी फंड जमविष्याकरितां शिष्टमंबर्जे बहिर पहली व अरुगावधीतच बंगाल, बिहार, संपुक्त प्रान व पंजाय या प्रातातून ३० छ,र सामाची अभिप्रचेन मिळालों, यानंतर राजेरजवाड्याकडे मदत मागण्यान आठी, तेट्हा विशामेरचे महाराज सर गंगासिंग वहादुर यानी या योजनेचा पुरस्तार केला. पुढे लॉर्ड हार्डिज, सर हारकोर्ट बटलर, यागदि हो योजना मान्य

पंडित मदनमोहन मालवीय.

क्षाली, दरमेरपाच्या महाराजानी स्वत पात्र हजार रुपये दिले व स्वत अनेक संस्थानिकांत्रडे शिष्टमंडळ घेऊन गेले. संबक्तिडून मदत होऊं लागली, स.१९१५ सालों कायदेमंडळात हिंदु युनिन्इसिंटी बिल येजन तें पासहि हालें. त्यावेळीं भाषण करनाना पंडित मालबीय म्हण है, "धर्माच्या नेतन्ययुक्त सामव्यांवर माझा पूर्ण विधास आहे. आजच्या शिक्षणसंस्थातून धार्मिक शिक्षणाची पार धावाळ झालेली थाडळते. व हिंदूंच्या अस्त्रंत पवित्र व निशादेवीचें निवास अमुदेश्या दिवाणी भग्नी संस्था काढण्यास सरवाश्में मान्यता दिली, यावहल मी च्यांचा आभारी अहै, मार्झा अशी खात्री आहे की, इतर संस्थातून केव्हां तरी रुवस्त्व धर्म,दीप्रणाची आवश्यवता मास् लागेल." विश्वविद्यालयाचे वार्य द्यातों चेताच पंदितजींकी आपले। अत्यत विभादनशीर श्रदी पविली सीहन दिली व आपलें धर्व आयुष्य निवालकाच्या हैवेंत रार्च वरणाचा कृतनकृत्व स्यामी केला. स्यामाठी स्यांनी सर्व देश पालवा चातला: शंकडों व्याख्याने दिली

आपली योजना सोकास समजारून दिली,जनतेची सहानुभूनी मिळविली,व अल्या-वधीतच मुमारें कोट रहवांचा प्रचंड द्रम्यनिधि समा केता, अ तापर्यंत एवंदर निधि दीह बोदीवर गेउा आहे.

च्या तटाकाच्या घाटाकडे टौलानें पाहणारी तीं विश्वविद्यालयीनें मेदिरें हुटी पडणार, ही कत्यना मनात येजन मी हिंदू अयतों तर दिती बरें झालें असते. असे मनात आल्याखेरीज रहात नाहीं, तथापि प्राचीन व वंदनीय अज्ञा हिंद संस्ट्रतीचा व अर्वाचीन पायात्य संस्ट्रतीचा संयोग घडवून आण-प्यास मदत करणाऱ्या सरभारचा भी एक नौकर असल्याचा अभिमान मला सहजन बाटला, "

### कोनशिला स्थापनसमारंभ.

पुढें फेब्रुआरी १९१६त लॉर्ड हााईंज यानी विवालयाची कोनशिला वस-विली इमारतीची वामें झपाऱ्यानें सुरू झाली व अनेक उत्माही कार्यकर्त्यीनों बेगळाबेगळा मामे बादम घेऊन विधविद्यालयाची उभारणी केली विश्वविद्यालयाचे पहिले व्हाईस चान्सेलर पं सर सुंदरलाल ( १९१६-५८ ): नंतर सर शिवस्तामी अध्यर (१९१८-१९) व नंतर तेव्हापासून पं मदन मोहन मालवियजी आहेत

विश्वविद्यालयाच्या मदतीसाठी पहिले विनंतिपत्र कोटी रूपयाचे काटलें. तेव्हा १ कोडी १० लक्ष रोख जमा झाले. त्यापैकी १ कोडी ५ लक्ष राजे रजगाज्यानी व लोकानी दिले. व पाच लक्ष सरकारने दिले त्यात जोधपूरवपतियाळा यानी रोख दोन व पाच लक्ष रुपये देऊन प्रतिवर्षी २४ हजार स्पये देण्याचे आस्थासन दिलें त्याचप्रमाणें विकानेर व व कास्मीरच्या महाराजानीं प्रतिवर्षी बारा हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिलें.

या रक्सेत्न इसारतीसाठी जागा १३०० एवर ५९२१५२ रुपयास घेतळी व त्यावर इमारती ४७५६८६६ रुपयाच्या वाधत्या आणि इतर सामानसमाना-साठी २३५८८१५ र. खर्च झाले असे एक्ट्र ७६७७८३३ रुपये खर्च झाले. विश्वविद्यालयाच्या पुढील इमारती आहेत, आर्टन् कॅलिज, फिजिक्ल लायबोरे टरी. केमिकल लायबोरेटरी, सायनसमाठी स्याम व विद्यसंगढ, इंजिनियारिय कॅलिंज, होस्पिटल, १९०० विद्याच्याचे वसतीएइ, १०० ह्वी विद्यार्थीनीसाठी बसती गृह, प्रोपेसराना सहष्याच्या जागा. इत्यादि.

### व्यापक शिक्षणक्रम.

श्रीक्षेत्र काशीपासून सुमारें ४ मैठांत्रर हें विश्वविद्यालय वसविष्यात आलें

#### पंडित मदनमोहन मालबीय

आहे. या जागेवर सुमारें बीस मैल स्त्रीचें मुंदर रख्ते केलें अपून सुमारें वीस हजार दुशाची काण्यड सरण्यांत आली आहे. १६०० व विद्यार्याची व युनिस्हर्सियों-तील ८० प्रोपेमराची राहण्याची सीय तेषव सरण्यांत आली आहे हमी विश्वविद्या-स्थात विद्यार्पी सालील विपयाचा अभ्यास करील असतान

१ यिऑटॉजी.

२ प्राचीन विद्या (वेंद्, वेंद्रांत, ब्याकरण, साहित्य, न्याय, वेंद्रात, मीमांधा, सीट्य, ज्योतिष, पुराण व धर्मशास्त्र)

રૂ ધર્મ.

४ हिंदुस्थानया प्राचीन इतिहास.

#### विश्वविद्यालयाची कामगिरीः

विश्वविद्यालय स्थापन शास्त्रासः बारा वर्षे होजन मेत्री, आज विद्यालयांत वेव-बेक्ट्या १२ शास्त्रोमें शिक्षण देण्यांत मेत्रें व स्थायती १०० निश्चल शिक्षणांव काम बार्ति आहेतः याँच्डा बरेच श्रुतिव्हांसिटामच्चा राहुतान, एकंट्रर २६०० दिवाणी विद्या संगरत करोन अस्तुत १६०० मध्यो हात राहुतान व या सर्वो-वाही गुमारें दोन मैलाच्या तिरुत्व शेलावर १०५१ अयन्त व सुरर अधा रमास्ती बार्यान आस्ता आहेत, बारानसीहर्रात ६० हुआरांवर प्रत्य आहेत, प्रश्लेग साक्ष्म मुमारें ६ व बरेचा ग्य गुमारें ६ अयुन सम्बर ६५ एकांवर ग्राय क्रमानाहर विद्याणी शिक्षण मेत्र आहेत, विद्यास्त्रीता स्थालकाहरी, विदेश, वृज्वलंवर, हिंदी,



### हिंदुविश्वाविद्यालयाची स्थापना.

टोनिन, यासाठी विस्तृत भैदान असून युनिश्हर्सिटी हेर्निन क्रोअसमध्ये ३०० विद्यार्थी निद्याणवाजीचे शिक्षण चेत अमतात. याखेरीज,१०० रोग्याचे हॉस्टिन्टर, एक बोर्टेनिक्छ गार्टेब, आयुर्वेदीय औपपासाठी एक फार्मसी असून झारी-रिक शिक्षणासाठी एक विशाल हॉल बायण्यात आला आहे.

या काछावधीत २९५४ पदबोधर बाहेर पडले. लात ४ ठॉक्टर ऑफ सायन्स, १८९ थिऑलॉजी व प्राचीन विद्या, १७६३ आर्टम् पदबोधर, ७४०सायन्स, २६२ वायदा, १८४ शिक्षणातील पदबीबाले. २०० क्रेकॅनिक च इलेक्ट्रिक व ९४ सायनिंग असे पदबीधर बाहेर पडले.

## सर्व हिंदुस्थानांतील विद्यार्थीः

या विश्वविद्यालयानं स्वस्य आर्चल मारतीय आहे. प्रत्येक प्रातातले विद्यार्था क्षांत आहेत. १९२९ साली येथे पुश्चील प्रमाणे विद्यार्था होते. आसाम २८, बिहार, ओरिसा १०५, बंगाल २४३, संवर्ष-१००, महादेश ५, मध्यप्रात २३, वन्हाड १०, महास ११०, वावन्यगहारप्रात ८८, पंजाव १४३, उदयप्र ओपप्र, अस्त्रि, विकास, अल्यार, बोटा, प्रतियाद्ध सेरेरे १०५, द. हेराबाद ६, नेपाळ ६, बाइमीरिंभ, ग्रेट्सू ३, सं, प्रान्त १९१३, प्रावणकार १०, क्षांत्र १८, द. द्वाना १, क्षोंचील, आप्र १०, दिशे ३, मोंसिसा १, हे सर्व विद्यार्थी २२२, जिल्ह्यात्व आले आहेत.

स. १९२९, सालअंबर विश्वीवयालयानें १, कोटी २५, लक्ष जमा कैले, पैनी १, नीटी सोठा क्या राजे रजवाडे व इतर हिंदु धनिनानी दिले. ९, लक्ष मानारा दिले हिंदु स्थान सरकार २, लक्षाची धँट देत अवतें व संस्थानिनाकट्न वर्षाचे ००, हजार क. मिळतात, यांबेरीज फी व इतर देणाया यात्त सर्च चालतो संस्थेचें एकंदर उत्पन्न दहा लक्ष कामाचें असून सर्च मात्र नारा लक्षाचा आहे.

संस्था सर्व दर्शनों परिपूर्ण बहावयाची तर त्याला आणसीहि चार में शि राये लागतील अमें पिंडतर्जी वें स्थणें आहे, बतु ही स्वम पार मोठी दिसेल प्रश्नम पिंडतर्जी मीं आणसी एक मोठी स्थायों मागणी १९२९ साली हेली, हो तम जनतान टेमें लॉओं, सेतरी, बॉमर्ग व संगीत यांची कॉलेंजें सुरू करण्यात नेपार आहेत.

#### पंडित मदनमोहन मालवीय.

### स्वसंकृतीचें पोपणः

संस्ट्रत बाह्ययांत भाडार अमून्य व अस्येन अफाट असून सास्ट्रतिक एटवा स्थानें जगाजा अस्येत उच्चल अभी संस्कृति समर्पण वेली, वरंतु या गोष्टीचा आपणाम विसर पडु लगावा व आपनें तें लाज्य व परनीयांचे तेयह अनुक्रणीय हीं पूर्ति लीकात चम्म हीकं लगावी, स्वाभिमानाच्या व संस्कृती स्थणाच्या ट्टानें ही राश्रवर मोठांच आपत्ती आहे असे बाह्य पंधीतजीनी मंस्कृत बाह्यये व हिंदू साल यांचा आभ्यासनमात श्रथम समावेश केला, या विषवियालयातील हुमरा विशेष हा कों तेयें सालीय संसोधनाचें अध्ययन व अभ्यापन करण्यात

### शास्त्रीय संशोधनः

हिंदुस्थानात आज अनेक विश्वविद्यालये आहेत, परंतु त्याची पुस्तमी ज्ञाना-पत्नो नहीं स्वाप्त कार्य निवासी के प्रति कार्य कार कार्य का संशोधन वरण्याचे ज्ञान हिंदी तरुणाना येथें देण्यातच येत नाहीं. अर्थात या सर्व द्रव्याचा नायदा परद्रीय स्त्रोनाना मिळतो महिंदी तरण बुढिवान् य कर्तवगारीचा अनुनहि त्याच्या बुद्धिविकामाठा योग्य वाव नहत्वानं तो आपन्या वर्री सुकेने उपाची मरतो हो स्थिति आयंत कर नक्षे काम ! हिंदुविश्वविद्यालयाचा काही विशेष असेत्र तर तो या संशोधन शिक्षणात आहे व म्हणून येयाल शिक्षार्थी बाहेर पड-यावर ' मी आता पुढे काय कहं,' असा प्रश्नव त्याच्या पुढें येत नाहाँ, तो स्वाय नंबी स्वतःच्या पायावर जमा राहूं शक्ती ही एक एवटांच गोट नाहीं यापेक्षाति यात मोठा व्यापक हेतु आहे. हिटुस्थान काज दिसी को आहे तर स्पाला उद्योगधेदै नाहीत म्हणून देशांत, अमूप माल क्या असुमहि पड़ा माल सर्वम्बी परदेशात्न केवी, तेन्ह्या संशोधनदारा वच्चा माल पृथ्वीच्या पोटांतून बाहेर आणावयाचा व त्यावर अनेक धेरै काहन उपाशी मरणाऱ्या इतारों देशवांधवांना धंदा पुरवादयाचा अपा या शिक्षणां-तील प्रमुख हेर् आहे. विश्वविद्यालयात्रक आज स्वलस्य असुनेल्या बाधनवद्यार ते शक्य ते प्रयस्न या दिशेने करीत आहे. ते परिपूर्ण होण्याला इम्यमहात्र्याची आवश्यकता असन्याने ते मरपुर मिळाल्यास पंडिनजांच्या या बाबनोंदिल बनानाहि सन्यपृष्टींन उत्तरन्याधिरीज बाह्णार नाहोत्.

### मातृभाषा हैं माध्यमः

देशातील इतर विश्वविद्यालयात शिक्षणाचें माध्यम इंज्जीच मुरू असून तें चदलावें की न बदलावें यावइलवाद आहेत. परंतु या विश्वविद्यालयाच्या वालकाचा प्रत्मापासूनव मानुभाषित् विश्वण देणें हा हेत्, असल्यामें मानुभाषित् विश्वण देणें हा हेत्, असल्यामें मानुभाषित् विश्वण देणें हा हेत्, असल्यामें मानुभाषित् विश्वविद्यालयानें केला. व विश्वविद्यालयानें जोडलें ला तो मानुभाषा हेंच माध्यम असून प्रदेश परितेषीं उत्तरें मानुभाषित् विश्वणाच्या अध्यासकमासारां हिंदी भाषेत् मानुभाषा हेंच माध्यम असून प्रदेश परितेषीं उत्तरें मानुभाषित् विश्वणाच्या अध्यासकमासारां हिंदी भाषेत्र वाल्मव, शाल, वैद्य वा विश्वावप प्रतिके तथार शालेलें असून वर्षे, ए. सार्वीहिं किसिक पुस्तकें दिशीतच तथार वरण्याचें काम सुरू आहे, एए, ए, च्या वदवीसार्ठी हिंदी भाषा घेण्यात देशे व लवकरव एम. ए. परीक्षेचीं उत्तरेहिं हिंदीन्त दिलीं जातील.

शास्त्रीय शिक्षणातील और्योगिक दृष्ट्या उपयोगी पडेल अर्से शास्त्रीय ज्ञान इंजिनियरिंग ( मेकॅनिक्ल व विद्तु ) मार्यानेंग याचेंहि शिक्षण देण्यात देतें.

### धर्म व राजकारण

अलीब हच्या सर्गति धर्माविषयाँ भोदार्थ न्याच भेदाळ आहे अमें नस्त देखिय प्रसंगी अबहेलना बरप्यापर्वेत मनल जाते हो गोट मास्ट्रति र द्रया बरोबर नाहीं हैं जाएत या विश्वविधालयात विधार्थां चारित्रण हराइट बनेळ अर्थे शिक्षण देखांत पार दशता पेत्र्यात येते. स्थाताठी धर्माविश्वण अवद्य के वे आहे. धर्माद सारा दश्या प्रयोग वेते. स्थाताठी धर्माविश्वण अवद्य के वे आहे. धर्माद सारावा स्थात्माने वित्रेत याना उपस्थित अगावेच लागने, यावेशीं धर्माद वादसीया मुक्त मध्य मुक्त प्रदेश के व्याप्त प्रसीचें मूल स्वरूप समन्त येजन प्रभे च व्यवहार याची उत्तक्ष सामन्य धालता देशि अभे विश्वण देखाने वेते, मानवी धीत्यात्म साराव्याचा साराव्याच्या प्रमीचिश्वण अपावाद आहे अगाव विश्वविद्यालयाच्या चालकाचा हाम विद्यान अख्यातें प्रमीचिश्वालयाच्या सारावाच साराव्याच राह्म होत्रण अपावाद सारावाच सारावाच सारावाच सारावाच अगाव सारावाच सारावा

### पंडित मदनमोहन माखबीय.

ही गोष्ट कितपत साध्य झाली आहे हैं दासिक्षणसाटी येथे एक दोन गोर्थीचा - उहेल क्रेण अप्रसिंगिक होणार नाही.

### विद्यालय राजकारणापासून अलिप्त नाहीं.

विश्वविद्यालय केतळ वरीक्षा घेणार नस्त आपत्या हेत्युमाणे स्वामार्पक्र विकाल विद्यालयात्त्र वाहेर पहणारा विद्याल वाहत सन्त करून दाव-विकाला लाहे. विद्यालयात्त्र वाहेर पहणारा विद्याल विकल करून दाव-विकाला लाहे. विद्यालयात्त्र वाहेर पहणारा विद्याल विकल करान वर्तन्त्र विद्यालयात्र विद्यालयात्य विद्यालयात्य वित्य विद्यालयात्य विद्यालयात्य विद्यालयात्य विद्यालयात्य विद्यालया

यत १९३० साळ्च्या सिवत्य कायदेभंगाच्या चळवळाँत विधावयाळवातील बचाच अध्यावनानी व विद्यार्थीनी चळवळीत आणि भाग देतला तेन्द्रा सरकारते विद्यालयाची फ्रेंट्रच वंद बेंळी, असा अध्यावकांना व विद्यालयाची याँना पुन विचालकांत पेणार नतत्त्वात फ्रेंट देण्याचा विचार कर्त आता अश्री यालच्यात आत्वा तेन्द्रा संव अध्यावनानी अर्था पाणण्याचे नाकारलें, या एकच योडीवरून काय सोठावी भंगळी विधाविद्यालयाचे नाकारलें, या एकच योडीवरून काय सोठावी भंगळी विधाविद्यालयाचे लादेत याची कल्पना वेदेल, पं. सदमानोहन याव प्रंपर्य अथ्य साली अयो वाता प्रसत्ताच विधाविद्यालयाचे वक्षात्त्र वीसर विद्याव्याचा एक ज्या सुंबंध कायदेभंगासाठी आला या गोष्टी वक्षन विद्याव्यांना राजकारणात्त्वन अलिस सत्त्याचे धीरण या विश्वविद्या क्यात नाही हें स्पर रिस्तु वेदेल,

#### वलसंवर्धन.

'शरीरमार्ध रासु धर्मसाधनम्' ही उन्ति सर्वमान्य अनली तरी ती स्वयद्वारत मात्र कवितच आचरली जाते. विरोदन शाद्यमारत्या ठिकाणी शारिरिक शिक्षण सक्तांचे केल पाहिजे तें केले लात नाहीं। या विश्वविधा-क्यांचे विधाव्यांच्या शारिरिक शिक्षणा इडीह पूर्ण लक्ष आहे. चारित्य संवर्षमा-इतक्षीच बलसंवर्थनाच्या आवस्य इता आहे हें येथील चालपानी पुरापूर जाणके अनुसार्वक प्रवारचा ब्यायाम, लक्ष्मरी शिक्षण याची ब्यवस्था तेर्षे करण्यात आली आहे.

पं.मालचीय वाचा शिक्षण प्रसाराविषयीचा इच्यास इतका दाडवा आहे वी त्याना चर्च जनता साक्षर ब्हावयान पाहिजे. यासाठी त्यानी १९२९ साली पदवीदानप्रमंगी पदवीधराना केलेल्या आपणात ते म्हणाले,

स्मर्तस्यः सततं विष्णुचिंस्मर्तस्यो न जातु चित्। सर्वे विधिनिवेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः॥

ईश्वर आहे व तो सर्व प्राणिमात्रान वात करतो या दोन मूलभून गोटी तुम्हान पटल्या म्हणजे भ्वर व अधिल प्राणी याच्याची तुम्ही योग्याणे वागाली

भारमनः प्रतिकृष्टानि परेपां न समाचरेत् आपणात्रीं दुसऱ्यांनी व.गडेलें जमें आवडणार नाहीं तमें तुम्हीं हुमऱ्याती

आपणाचा दुसन्याना व गंजिल जस आवडणार नाहा तमे तुम्हा दुसन्याना बागू नका, व

यचदात्मानि चैच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत। मनुषाने बसे बागावें बाचे अत्या पूर्वजानी पालन दिलेले हे दोन सर्वोन्छ्य निरम लादेत. भूमीच्या मानस्क्षणासाठी प्रमंग परत्याड आस्मदान करणे हैंच नागरिकाचें यरें क्तेंच आहे, वरंतु भैरभावनेच्या मरात जीवाचा उगाच पुक्रट त्याम कर्रु नका, तो सरमावीसाठी राधून ठेवा.''

#### विश्वविद्यालयाची योग्यताः

पंडितर्जामी बेलेला हा अमूत्य उपदेश प्रत्येक मनुष्याने अंतः अरणावर फारम टेकप्यासारका आहे, व यावरून काशी विश्वविद्यालयापुढें कोणसा प्रकारनें खेय आहे याची योग्य कल्पना वेईल.

मजीव, तेजस्त्री, राष्ट्रकार्यस्त, असे विद्यार्था निर्माण करणे हा राष्ट्रीय विश्व-पाचा प्रथान हेत् ती या विश्वविद्यालयात किती उट्टरपर्य पाळला जाती हैं वर्गल ज्यारावस्त च्यांनी वेर्देल, विद्यालयात्त स्वाभिमानी विद्यार्थी निपत्रिक्षेण हं चालकार्य मुख्य ध्वेय आहे. हिंदु संस्टलीचा जाजरल अभिमान विद्यार्थीत उरस्य बहाचा ही पंटितजांची बामना विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्तमावस्त्र स्पष्ट-नजेस वेर्देल, ही गोष्ट न सामनाहि समजण्याद्यार्थी आहे. विश्वविद्या-व्याचा जो प्रचंड व भष्य मंदिरे जमारली आहेत सी पाहताच हिंदी संस्टलीचिं वित्र मूर्तिमंत चित्र डोळ्यावुड उमें राहते. त्या तीन तीन मजली म्रविज्ञाल स्मारती, त्याश्व स्वत्यक्त अस्त्र-को तो नुगमित्रकरें, हांच ही सरस्ततीची उपस्य मंदिर हैं न सामतादि कोलास सहज समन्त्र वेर्दल. विश्वविद्यालयात अनवाद्य स्वाभिमान, तेज, ओन प्रमात होते.

### हिंदु-संघटन. -----



का बाळो त्रिखण्डावर ज्या हिंदु संस्कृतीची छाप पडली होती, अक्षिल जगतातील मानव जात 'ज्या एक श्रेष्ठ संस्कृतीवर मोहून गेले होते ज्या संस्कृतीतील श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानातील रहस्य समजावृत चेण्यासाठी अधिल जगातृत विद्याच्याच्या छुडीच्या छुडा या

भारतवर्षांक्ष घावा हेत, रामहःणादि महान्त्रीर ज्या भूसीत निर्माण साले.
महान् महान् तत्वेदरमानी ज्या भूमीची महसमता वादविशी, ज्या भूमीव जन्म प्रेण्यावर्छ देवादिकानाहि मोह रत्यंत्र महान् सा भूमीचे ते गतकालीन वैभव, ती महसमता, ते अलोट बुदिसामध्ये, ते तेजस्वी बीर पुरुष आंच कोठें गते ? एका काळी जगावर प्रभुत्व गाजविष्याच्या त्या तेजस्वी संस्कृतीला आज ओहोटी लायकेश पाइन कोणा स्वाभिमानी भारतवर्षायाच्या अंत वरणात वेदना त्याची गाविनशिदि एक न देणाच्या त्या तेजस्वी भारतीय संस्कृतील काल साची गाविनशिदि एक न देणाच्या त्या तेजस्वी भारतीय संस्कृतील आज कोत कोणते दांचे पटक आले की, जगावर कसोच पण स्वस्थानों ती मोठ्या गुलिकशोने वाळ कंठीत आहे!

या गोशीचा विचार कर्म लागत्यास बोणाच्याहि ननांत काळवाबालव उत्पल साल्यायेरीज राहणार नाहीं. हिंदुस्थानच्या मानचित्रावर्षे मुश्ता हशेक्षेत्र केळा तरी विची विचरीत देखाबा हशें पटतो । अनाहिकाळी अली परंतु इतिहायकाळी सुमारें हजार वर्षापूर्वीची गोर, उत्तरेस हिंदुस्थापर्यंत व रिक्षणेत जावा मुझमात्रा-व्यंत सं भूपेरेस हिंदु संस्ट्रतीवार्जा नांदत होता. तीं त्याचे स्थान आत हरावरं नेख क्या संस्ट्रतीवार्जा आरमधात नर्प्याहतको जो प्रवक संस्ट्रति होती तेथे दुस-व्याव एका प्रवक संस्ट्रतीवा आरमधात वाज व विचार होजन ती हिंदु संस्ट्रतीय बोपर-राज्या देऊ लागळी अम हरत प्रवस्त रिस्त लागळी!

### यावर उपाय काय ी

अर्थात् या गोष्टीपर वेटीच काही एपाय न केन्याम आत्मपात होईछ अश्वी श्रीति राष्ट्रहितींचनकांत्र वार्ट्र लागल्यास आधर्य नाहीं वापर नाहीं उपाययोजना केट्याबेरीज गत्यंतर जाहीं असे बाहन उत्तर हिंदुस्थानात आर्यसमाजाने अमेक वर्षीपूर्वीपासून काम गुरू केटे होतें, परतु अमरी अलीकडे असे प्रयत्न जास्त स्थापक प्रमाणात व मुख्यदितएणे केट्याबेरीज गत्यंतर नाहोंसे हाले विदेशत हिंदु गुख्यमान याचे देगे बाहे लागून प्रत्येक टिबर्ग्गो हिंदुस्तान असंघादित असत्या-कारणानें त्यालाच मार खावा लागे. हिंदुस्त्या क्रिया पळडून नेगें, अनाव हिंदु दिसताच त्यास भर्मेश्वट वर्गो हत्यादि प्रकार जास्त जास्त गुरू हाले, यावर उपाय हिंदुसंघटन हेंच होतें.

हिंदुस्थानात हिंदु-मुमलमान भाज इंकडों वर्षे एस्त्र नादत आहेत . परंतु असी-कडे १०19५ वर्षात या उभय ज्ञातीत वार्रवार जी कलहामि पेउतो तो का ? राकडाँ वर्षे गुण्यागीविंदानें दोजारी दोजारी राहणीर अवस्मात् एवमेवाचा गळा चिर-ण्यास प्रवृत को होतात । याचे कारण काहीही असले तरी सूक्ष्मणे अवलोकन करणाराच्या एक गोष्ट सहज सक्षात येईल ती अशी की, देशातील राजकार-णात काही विशेष घडामोडी होण्याचा प्रसंग आलः की नेमके स्थाच वेळी हे हंगे. उद्भवतात. मॉटफर्ड सुधारणा आल्या व स्याच्या आगमनावरेक्स उत्तर हिंदस्थानांत हिंद-मुसलमानाच्या दंग्यानी पेट घेतली व हीच स्थिति अधापपर्यंत कायम आहे. या दंग्याच्या बुद्राशी फीडा व झीडा ही नीतीच आहे हैं कोणास उमगन नाहीं असे नाहीं परंत अशी कृटिल नीति स फैलाइन देण्याचे जनतेच्या हातीं नसत्याने त्यावर लोकाच्या हातीं असलेला एक्च प्रतिबंधक उपाय म्हणजे आपलें वल संबर्धन व संघटन करणे हाच होय. अर्थात् या खावलंबी मार्गाकडे राष्ट्रक्ट्यणिच्यु पुढाऱ्याचे सहजच एक गेलें व या कामी पं. मदनमोहन याच्या वर्शवरीन कार्य करणारे इसरे अज्ञेय राष्ट्रपुरुष लाला मुन्शीलाल-स्वामी श्रदानरजी-हे होत, स्वामी श्रदानंदर्जी यानी यामंबंधात विती अमृश्य व अकाट कामगिरी केने हें सर्वध्रत आहे व रवानी कामिंगरी इतकी उत्हर झाली की, क्वेंक ज्ञातिविशिष्ट भावना देवणाऱ्या परमंस्ह्रतीच्या लोकास ती दुस्मद होऊन स्यातील एका आततायी अधमार्ने स्वामीजींचा वय केला हा गोष्ट सर्वश्रुत आहे उत्तर हिंदुस्थानात हिंदसमाजीत. च्या दीन विभूतींनी प्रचंड आत्माविश्वास उत्स्त बरून त्यास संबटित देलें. त्या दीन विभाति म्हणजे स्थामी श्रद्धानंदजी व चरित्रनायक पंडित मालवीयजी या होत.

युगात संघ, ऐश्य, हॅच बल आहे हाच शक्तांचा यस असे आहे म्हणून स्वराज्यप्राप्तिस्क्व हिंदूती स्वत करिता तर असोच पण इत्ताच्या क्याणातातांदि संघटन करावयास पाहिने, अशा पवित्र व उदात 'धेयानें प्रेरित होंकन हिंदू संघटनेची चळहळ निवाली, परंतु अशा उदात हेतूनें ही चळवळ निवालो तरीहि बाहीं वाबदुकानों तिज्ञविद्ध औरडा करप्यास छासात केटी. याना हिंदुस्थानावर हिंदूंचें सञ्च पाहिने म्हणून मुसळमान औरडू लागले. व हिंदु-पंभेसारसी ज्ञातिविधिष्ट संस्था निशस्त्रामें कॅमियवाले रागाइन उठले, व हा गेरममञ्जलपाणिक अशापिह कमें डालेट्या नाहीं, पं. मास्त्राचीय यानी हिंदु समेच्या हेर्द्ची 'फोड कहन क्षाणता अनेह वेटा या आक्षेपाचें निरसन केलें आहे. हिंदु समेचे के हेत् आहेत त्याताहि असे सन्ट म्हस्त्र आहे नी.—

### हिंदुसभेचे उदेश

(१) हिंदुसमाजातील सर्वेषयीयाचे व वर्गायाचे परस्पस्रेम संवर्षित वरून एरीक्रणाने ह्या आपल्या महान् समाजाला स्वयदित, प्रवल व उत्तर्यो--सुख वरून त्याची सर्गोगीण प्रगति करणें हा हिंदुसभेचा उद्देश आहे.

(२) संघटित हिंदु जाती य भारतातील इनर एरधर्माय जाती याचा परस्तरात सद्भाव उपन करन तद्दारा या आपल्या भारतमूला स्वयंद्याम्ति स्वराजयनुक एक महान् राष्ट्र बनविष्याचा प्रयत्न वरण्यासाठी स्वाच्याशी मिनता वाटविषाँ

(३) हिंदुआतोतील कनिष्ठ वर्गोसह सर्व वर्गीची टबाति वसन त्याना उच्चावस्या प्राप्त कम्न देगें.

(४) हिंदूच्या हितसंबंधाचें जेथें आवस्यकता पडेल तेथें रक्षण करेणें

( ५ ) हिंदूनें संस्थावल कायम ठेवणे व तें बाढविणें.

(६) हिंदू श्रियाची स्थिति मुधारणें.

( ७ ) गोरक्षण व गोसन्तर्धन करणे.

(८) हिंदु जातीतील लोनाचा धर्म, सदाचार, शिक्षण आणि सामाजिक, राजकीय व आर्थिक उन्नति यासाठी प्रयत्न करणें

टीप---हिंदु समा हिंदु जातीतील शेणस्यादि विशेष पंथाचा, राजनैतिक पराचा, पराचात वा विरोध बरणार नाहीं, किंता बोणस्यादि पंथांच्या मनात उदकादनक करणार नाहीं. अशी वस्तुस्थिति असता आपसात द्गे तेंटे असणे यापरती आखर्माची गोष्ट कोणती नाहीं, आमर्चे स्क्षम विदेशी सैन्योंने क्सार्वे ही मोठी छाजिस्ताणी गोष्ट आहे, पाटसाळातून सैनिक शिक्षण दिखें पाहिजे व माबोगाव आणि पेठापेठातून नगरस्रणाची सोय साठी पाहिजे.

बेळगाव येथें ता. २७।२८ विसेंबर १९२४ रोजी पश्चितक्षींच्या अप्यक्ष-तेखाळा हिंदुमहासमेंबें अधिवेशन क्षार्थे त्यावेळी त्यानी पुढील आश्चयाचे भाषन केलें,

### संघटना कां पाहिजे ?

हिंदुमहासमा ही संस्था जरी अलीकडे निघालेकी आहे तरी तिला महत्त्व अतिशय आहे. सर्व हिंदु एकत्र जनतील व आपत्या हिताहिताचा विचार करतील अशी ही एक्च सस्या आहे.काँग्रेस देखील आपस्या हिताहिताचा विचार क्रीत नाहीं अमें नाहीं, पण ती एक्टया हिंदूंची संस्था नाहीं, तिच्यात मसल-मानाहि आहेत, परधर्मीयाचाहि तींत भाग आहे. हिंदूची, केवळ हिंदुताठी अशी ती संस्था नाहीं, ही गोष्ट लक्षात ठेविली पाहिने. आज हिंदुस्थानात ज्याना हिंदु म्हणतात अशा ठोकाची संख्या तेवीस कोटी आहे, पण आज सर्वत्र त्याच्यावरच अत्याचार होत आहेत! हिंदूंची एवडी मोठी संख्या, मग ते इतके दुबळे का १ या प्रश्नाचा आपण विचार करा म्हणजे त्याचे उत्तर तुम्हाला सम-जेल, आपल्यात सपटन नाहीं व इतर धर्मीच्या अनुयायात तें आहे, आम्हा समलमान निया शिस्ती याचा द्वेष बिलड्डल करीत नाहीं. एक आम्ही स्वतःचें संरक्षण करीत आहों. हिंदुस्थानला जर स्वराज्य पाहिजे असेल, तर मुस-लमान जसे सुसघाटित व सामर्थ्यवान् झाले आहेत,तसेंच हिंदूनी ब्हावयास पाहिजे व हें सामध्ये संघटनेंत आहे, एकीत आहे. हिंदुसमानातील सर्व जातीनी एक झालें पाहिजे इतर धर्माच्या छोजाना जसा आपला इतिहास, आपली संस्कृति, आपला धर्म सर्पात प्रिय आहे, त्याचा जमा त्याना अभिमान वाटतो, तसा अभिमान बाटावा इतक्या उच्च दर्जांचे आमचे बाबूमय आहे. आमची संस्कृति धर्माहे तसाथ श्रेष्ठ आहे. याचा आम्हास अभिमान बाउती व तसा प्रत्येक हिंदूस बाटला पाहिने. आज हिंदु लोक बलवान् असूनाहै बनहीन आहेत. धनवान् असुनाह निर्धन आहेत. याचे कारण ते धर्मनिष्ठ नाहाँतः धर्म आन्हाला समजत नाही, याकरिना गानोगान, ताडक्याताडक्यातून, जिल्हानिहाय हिंदु-

# पंडिन मदनमोहन मालवीय.

सभा स्थापन झाल्या पाहिजेत व त्याच्या वारंबार मभा भरविल्या पाहिजेत. होकान सामर्व्य उत्पन्न होन्यासाठी ब्रह्मचर्यप्रतिपालनाची आव-इयकता पार आहे आजची आपली जो तहण पिटी आहे व जी नवीन निर्माण होत आहे ती अत्यत दुर्बल होत चाललो आहे याचे कारण महाचर्याचा भगाव, ब्रह्मचर्गि कुक्त असे पुत्र व कन्या याची संख्या घटत आहे, तो बाड-विकी पाहिने, सुलीचें लग्न बारा वर्षाच्या आत व सुलानें अठरा बर्षाच्या आंत नाहींच करावयाचे असा सर्वानी निश्वय केला पाहिजे

### दालेतांचा उद्घार कराः

द्वालित जातीचा उदार करणें हैं आपलें सर्वात मोठें नाम आहे, सर्वानी उचल केली तर ते मुकर होईल, त्यांना आपल्या बिहिरीवर पाणी भरण्यास भोकळीक या, त्याच्यासाठी निदान दुसऱ्या विहिरी तरी तयार वरा, पण त्याच्यात आपत्याविवर्धा आपलेवणा उत्पक्ष करा. त्याच्यात हिंदुधर्माचा जिवेत अभिमान उर्पन्न करा. त्याना देवळाचे मार्ग मोकळे करा. त्याना देवदर्शन घेऊ धा जनुभूज नारायणाची, विष्णूची, मूर्ति त्याना अवसीशन वह या. त्यांना या. प्रश्रुप गर्भा मुलासेजारी यसून शिंदू या. अमें केन्य्राने स्वांना आपस्या-वार्द्धेत आपस्या मुलासेजारी यसून शिंदू या. अमें केन्य्राने स्वांना आपस्या-विपर्वी प्रेम बांडेल, हिंदु धर्मावरील श्रद्धा दृढावेल व धर्मशर्व आणि देशकार्य घडेल.

परधर्मातील जे लोब आपस्या धर्मीत खुगोने येतील स्थाना आपस्या धर्मीत ध्या, मलशाना स्त्रपुराची हवीबन गर्वप्रतिद्ध आहे. ते मूळवे हिंदु समृत बाटबून मुगलमान बेलेले, नब्दे हिंडुधर्मीयानी त्याना मुगलमान समजून दूर नारक्ष च स्थापन मार्थ हा अपराप्त रक्षाचा नमून आक्ष्मा समाजाचा आहे. रुवने हे ! ते मुगतमान मार्थ हा अपराप्त रक्षाचा नमून आक्ष्मा समाजाचा आहे. रुवाना शुद्ध बस्त्र पेणे हें आदरें बर्तभ्य आहे. उदा बोणान म्हणुपीन हिंतुपमीत रवाना ८४ पान स्थाप हिंदु करून मेणें आपले बाम आहे. यात आपण परवर्मा-यावयाचें बनेल, त्यान हिंदु करून मेणें आपले बाम आहे. यात आपण परवर्मा-याचा देव करोत नगुन, आपीया धर्माची सहनी गात आहों. आपला धर्म इत्रारों वर्षाचा जुना आहे. वेंद्र, पुराणें, उपनिवर्दे, याचा आपणाम अभिमान बच्टला पाहित्रे तो बाटेल तर सर्वाचा एवजांव होर्टल, संघटन होर्दल, सामध्ये बादेल, धर्म समजेल, व आपन्याला अभ्युद्य व नि प्रेयन होनिहि प्राप्त होतील. बेडनी। येरे भारेच्या हिंदुनभेषे अधिवेदान आशीपून पंडितजी गरन

जन्त अगतां पुत्र्याम स्याचे हिंदुमनेमार्फन स्याख्यान माठे, त्यान ते स्हणारोः-

# हिंदुधर्माची आजची स्थिति

उपा श्रीशिवाजीमहाराजानी रामदासस्वामीच्या उपदेशाने हिंदधमीचे रक्षण बेलें त्याच्या मूर्तीची येथें स्थापना झाली आहे हें पुणेक्राचें महद्भाग्य होय पण शिवाजोनें रक्षण केलेल्या या हिंदुधर्माची आज स्थिति काय आहे ? तर रहान-दृष्टचा आपला धर्म जगानील सर्व धर्मीत अत्यंत श्रेष्ट अमा असून या तत्त्वज्ञानाने पाखात्य पंडितानाहि मोहित केलें आहे. अशा धर्माची मूलनत्वें काय आहेत एवर्डे देखील प्रक्षेक हिंदुधर्मीयास अवगत असू नये ही स्थिति शोचनीय नव्हे नाय <sup>१</sup> सुनलमान व विस्ती लोक आपल्या धर्माचा प्रमार वरण्याकरिता आहो-वाट प्रयान वरीत असता आवण मात्र एकमेकात झगडत आहों । राष्ट्रपुरुपाचे अवयव एक्मेकात कलह कहं लागल्यास त्या राष्ट्रपुरुपाची अवस्था कशी होते हें निराळें सागावयास नकी हिंदु मुलाना आपत्या धर्माची मुख्य तत्त्वें देखील माहीत नाहींतशी झाली आहेत, मग आचार तर दूरच साहिला प्रांत संध्या सायसच्या नित्य वैळेवर वरणारे किती इसम छापडतील याची शहाच आहे महाचर्याचे महत्त्वहि आजच्या तरुण पिटांस समजन देण्यात न आल्यान बहा-चर्याचा न्हास होऊन जिक्डे तिरडे दुबळे व निराशावादी तरण दिसन आहेत. हीं दुखरना नष्ट वरण्याकरिता हिंदुधर्मनभेची शाखा प्रत्येक मोठमोट्या गावीं स्थापन झाली पाहिने या समेमार्फत नित्य तास अर्थातास सार्वजनिक भजन अगर पुराण व्हार्वे दरएपादशींस कीर्तन ब्हार्वे व त्याकरिता एक तास इतर सर्व ब्यवहार बंद ठेवून सर्व हिंदमातानों कीर्तनश्रवणास यावें दर पीरिमेन व अमावास्येस प्रत्येप गावी आळोआळोत हिंदुधर्मानील अस्ट्रवासुदा सर्वाची एक्त सभा होडन सामाजिक गोष्टीची चर्चा व्हावी आणि या बैठकीतच पतितपरावर्तन, भनायनरक्षण, अस्टरयोद्धार इत्यादि प्रशाचा खल दशना आरी-

रिक बलाला ओरमाहत देप्पाकरिता दुरस्या, खेळाचे सामने वेगेरे प्रकाराहे याच बेळी घडडून आपून यश्चित बाटप्यात वाची संघटन कसें होईल ?

आपरवा येथे श्रीशिवाजीमहाराजाच्या समोरदरसिज अर्थो तात मजन, प्रव-चन, बांतेन बेगेरे प्रवार चाढ़ बेख्यास आपळी आस्मिक शक्ति रदियन होज्ज आपळा हिंदुभर्याचा असिमानहि बाह लागेळ, टररोज पाव भिनिटें कोणस्याहि मार्च १९३१ मध्ये कानपुरास हिंदु-मुगलमानात मोठा दंगा झाला-स्यानंतर कानकीय गर्णये ता. १९ एशील १९३१ राओं कानपुरात हिंदु-मुसलमानाची लंगी जाहीरसमा झाली, तीत मारण करनामा पंडितजी म्हणाले,

"भी मनुष्यतेवा प्रक आहे. मनुष्यतापुढं मी जात पात मानीत नाहीं. कान्युरात वो दंगा झांला त्याका हिंदु अगर मुनअमान यापेकी एकच जात जवावदार नाहीं, जवावदारी दोन्हीं जातींवर सारखी आहे मामें आपणास आमहपूर्क असे सारणों आहे ही, ज्या हिंदुनों मुनलमानाना व मुसलमानी हिंदुनों तार वेलें साच्या पवित्र नावाला ताहीं टेकन असी प्रतिश करा की यापुढं भावाभावाशों असे तुद करणार नाहीं, रह्म, बाल, व क्षिया यावर हात दावणार नाहीं मिदेरें व मानेहरें मन वेल्यानें पर्माची धेष्टता वाटत नाहीं, अशा दुक्कानें व्यवधार प्रक होत नतनी, आज दुम्हीं आपसान व्यव के आयाचार केले त्याचा जाब तुम्हास परमेश्वरपुढं थावा लागणार आहे, हें प्यानी टेवा. हिंदु व मुसलमान या दोघात जॉपयन्त प्रमाना उत्रल होणार नाहीं, तोंपर्यंत वोणाचेहि कव्याण होणार नाहीं, एकमेकांचे अपराध विसरा व एक-केशना हमा करा परस्वाविषयी सद्धाव व विश्वात वाटवा. गोरागरिवाचे वेवा करा, त्याना प्रमानें मिल्या सारा व आपवा करायवा प्याना व्यारा वेवा हिंदा व विश्वात वाटवा. गोरागरिवाचे वेवा करा। त्याना प्रमानें मिल्या सारा व आपवा करायवा प्याना व्यारा वेवा हिंदा व विश्वात वाटवा. गोरागरिवाचे वेवा करा, त्याना प्रमानें मिल्या सारा व आपवा करायवा व्याना व्याराण वरारा वेवा हराया प्याना व्याना विष्या सारा व लापवा कराया व्याना व्याना वराया विष्या व विषया व व्याना व वराया वेवा विष्या व विषया व व्याना व वराया विषया व वराया वेवा विषया व वराया व वराया वेवा विषया व वराया विषया व वराया विषया व वराया विषया व वराया व वराया विषया व वराया विषया व वराया व वराया विषया व वराया विषया व वराया विषया व वराया विषया व वराया वराया व वराया व वराया व वराया व वराया व वराया व वराया वराया व वराया वराया वराया व वराया व वराया व वराया व वराया वराया वराया व वराया वराया वराया वराया व वराया व

या प्रकारचा अनेक बेळा स्मष्ट खुलावा बेला अवला तरीहि सुबल्यानी समाजाचा हिंदुसभेवर रोप आहे तो वायमच. याचे कारण स्वाना याचो तशी राष्ट्रीय दिष्टे आली नाही हैंच होय हिंदुसभेवर जातिविधिष्ट संस्था म्हणून पहलब वरणारामी उभय जातीची राष्ट्रीय भूनिका बाय आहे दी प्रथम गाहाबी, दिणे वेषे विसंबर १८२८ मध्ये भरलेल्या सुमलमानाच्या समेत स्यानी अद्या माण्या केल्या —

### मुसलमानांच्या अराष्ट्रीय मागण्याः

(१) हिंदुस्थानमध्ये यापुर्वे राज्यघटना ही ' वेडत्ल ' अशानी, 'शुनि-टरी ' अधू नवे म्हण्डे तरिच्या स्थिने मध्यनति हिंदुस्थानसस्तार हें सबैश्चेष्ठ असे मानले न जाता, स्थापत अशा निरिनेसाळ्या प्राताब्या एका 'संचास्या' हातीं हो मुख्य सत्ता अशानी.

(२) प्रत्येक प्रात आपापत्या कारमारामध्ये सर्वसताधीय असावा.

### पंडित मदनमाहन मालवीय.

- (३) कोही विशिष्ट मोजक्या नेमन्या शन्दानी उन्नेखिलेल्या अशा विषया -संबंधाची सत्ता मध्ववर्ती सरकारच्या हाती राहाची.
- ( x ) अहा रितीन बाहून दिल्यावर उरतील ते होबाधिकार, म्हणेज जे भाषिकारएटनेत अनुहोसित राहतील किंवा ज्याच्या बाटणींश्वंघानें संसय उरतन होईल. और अधिकार प्रातिक सरकारचे हाती रहायेन.
  - (५) बरिष्ठ किंवा प्रांतिक कायरेमंडळात हिंदु व सुसलमान या दोनिहिं समाजाचा संबंध बेईल तेथे, वोणस्यादि समाजाच्या प्रतिनिधीयें हैं प्रतिनिधी हरकन वेतील तेथे स्या विषयाची चर्चा होऊं नये.
  - (६) जातनार बेगळे मुनलमान मतरारसंघ आज इतर्रा बेंप अमलात राहिस्याकारणानें, तो गा देशातील एक मुत्रतिष्ठित अमा कायराच बनून गेल आहे. याकरिता ती स्थिति बदलणाचा कोणासाई अधिकार नसावा.
    - ( ७ ) निरानिपञ्चा कायरेमंडळातून किंवा प्रतिनिधिक संस्थातून मुगल-मानाच्या प्रातिनिधीची संख्या न्हणजे हिस्सा आहे तसाच तो अवाधित रहावा, न्हणजे च्या प्रातात मुगलमान हे संख्येन अधिक अवतील तैयं त्याच्या प्रतिनिधीची संख्या इतर बोणतिहि तस्त लावलें तरी, हर्गेहुन हमी होके नथे, आणि ज्या प्रातात मुगलमान हे संख्येन थोडे आहेत तेथेहि स्थाना लोकमंख्वेच्या प्रमाणाबाहर अशी प्रतिनिधी-संख्या दिली आहे तो अशीच कायम राहिली पाहिने,
      - (८) वरिष्ट कायदैर्मंडळामध्यें मुसलमान प्रतिनिधीची संत्या कर्मीत कमी के असली पाढिंजे.
      - ( ९ ) सिंध प्रांताचा मुंबई हजाह्यायों वाहनविक काहोच संबंध नम्हया-वारणानें, सिंध हा एक स्वतंत्र प्रांत बनविष्यात यावा. मात्र तेपेंहि हिंदू है संख्येनें थोडे म्हयून, स्तर प्रांतान अस्त्रांह्याक मुग्नय्मानाना ण्या सवस्त्री मिळतील स्था सिंध प्रांतात हिंदूना हैप्यात याच्या.

( ९० ) बङ्गिन्यान, वायच्य सर्व्हाचा प्रति हे कारमारान्या रहीनं स्वतंत्र प्रात वनविष्यात यावेत वतेवहि हिंद लोक सर्पोने योडे न्हणून लाना वरीलप्रमा-णेंब सवलती देण्यात याव्या

( ११ ) प्रशेष्ट प्रातात सरकारी नीक्सी वैमेरे बावनीत सुमलमानाना लोक-संस्थेप्रमाणे योग्य हिस्सा असल तो बावा. ( १२ ) अशा रीतोन स्वराग्याची घटना एक्ट्रां ठरत्यावर त्या घटनंत समा-विष्ट असलेब्या सर्व घटकांची समिति अमन्याशिवाय तिच्यात कोणनेहि पेरकार करम्यात थेऊं नवेत.

(१३) सुरातमान ममाजानें ही मागणी निश्चित केलेली असल्यासुळें दुसऱ्या काणीहि कोणतीहि घटना किया योजना निराळी सुपविकी व सीत वरील तरव प्रथित केलें मेलें नाहीं, तर ती घटना किया योजना सुमलप्रान

समाजाला केव्हाहि मान्य होणार नाही.

वरील मागण्याची भाषा बाचगाराच्या लक्षात हैं तेम्हाच भेईल वाँ मुनल-मानाना खरा ' सबता सुभा ' म्हणून जो हिंदुस्थानात पाहिजे तो यात आहे. पण बांत बाहुनहि धोडा खोल अर्थ आहे.

प्रथम एक गोष्ट प्यानात ठेविली पाहिने ती हो की, हिंदुस्थानागहेर हिंदु स्तोदाचा फ्यानुस्थ कोणाशीहि नाहीं त्याच्या जातीचे स्तेत किया धर्माचे लोक बहिर कोर्टेहि नाहीत थामुंळ स्वाना बाहेरून कोट्ट्यहि सहानुस्ति, भरत किया कर केरहाहि मिळणार नाही याच्या अगरी उलट मुगलमानाची स्थिति आहे, आणि ही गोष्ट कोट्यपुर्व ठेदून मुगलमानांनी आपळे घरोण आकं आहे हिंदुस्थानात मुगलमान सस्पेने थोडे, पण त्याच्या भरतीला बाहेर्से जमेत परित म्हणते हिंदुरेशी मुगलमानाची लोकसंस्था एकदर अधिक आहे लॉपपैत हिंदुस्थानात इस्रताचे राज्य आहे व ते सरक्षीत चाह कोह सॉपपैत मीट बेंगळी, पण उद्या बेड झाले, युद्ध उमें राहिल म्हणते 'अंगीरापास्त सहा-रापर्यंत ' एकिनासी मुगलमानाचा मुद्धल होईल आणि एकला मीला क्षेत्र-सीठ एकतिनसी ममसस्याच बळ संपरित साले अपना हिंदुस्माजादर तें एक मीठे मक्टन बेंगळेल कशी

याच्या उल्ट हिंदुसभेने आपली राष्ट्रीय भूमिका धनेक बेळा स्पष्ट केळी आहे बासक्याने हिंदुसभेने आपली भूमिका स्पष्ट शब्दांत पुरीव्यक्रमाणे भाइली लाहे

हिंदुमहासभेची राष्ट्रीय भूमिका.

जातिविषयक गोष्टींत भाजपानेतीं हिंदुमहासभेनें अस्याहतपर्गे राष्ट्रीय भूमि काच स्तीकारती आहे अवित्र राष्ट्राच्या कत्याणासाठीं प्रस्थापित होणाऱ्या

# पंडित भदनमोहन मालवीय.

विधिमंडकात्म जातवारींच तत्त्व शुवहन जातित्रवान मतदारमंच स्थापण हें जवाबदारराज्यपदतीजा जगदींच विसगत आहे, जवाबदारराज्यपदतीजा जगदींच विसगत आहे, जवाबदारराज्यपदतानि स्वाप्तामा क्या पाहिंचे असे हिंदुमहासमेंचे प्रथम-पासन मन आहे व तदनस्म तिने आपणे प्रश्यक्ष आचरणी हे वेलें आहे जाति-जातीमधील विश्वसाची आणि सहकार्याची नगारणी आर्थिक, सामाजिक व राजहींग प्रशासन्य हाली पाहिंचे, हिंदुमहासमेची राष्ट्रीय भूमिका खालील हरावांचे प्रशासन्य आहेंग पाहिंचे, हिंदुमहासमेची राष्ट्रीय भूमिका खालील हरावांचे प्रणास हाली पाहिंचे, हिंदुमहासमेची राष्ट्रीय भूमिका खालील हरावांचे प्रणास हाली आहे.

(१) एकाच राष्ट्राचे नागरिक व धटकावयव म्हणून सर्व जातीच्या मतदा-राचा एक सामान्य मतदारनंघ असावा.

(२) जातिप्रधान व विभक्त अमे मतदारसंघ स्थापण्यात येऊं नयेत.

(३) कोणत्याहि विधिमंडळात एकाचा जातीसाठी जागा राख्न ठेवण्यात योजे नवेत.

(४) कोणस्याहि जातीला संख्याप्राधान्य ( वेटेज ) देण्यानः येऊ नये.

(५) प्राताशिल मनदानपद्धति सर्व जार्तामाठी एकसारखी (युनिवॉर्स) असार्वा.

(६) विधि विधिमेडळासाठी निवा संयुक्त राज्यपद्धतीसाठी सर्व जाती-करिता एकमुखी मतदानपद्धति असावी

( ७ ) राष्ट्रसघानं ठरतित्यात्रमाणं भाषा, घर्म, आणि वर्णाचार एतसंबंधी राज्यघटनंतच अल्ससंस्थानाना रक्षण देण्यात यार्वे.

(८) बहुमंद्यानाना कोणस्यादि सबद्गे,बर ( राखाव जागा वैगेरेसंवंधाँ ) संरक्षण देण्यात येंक्रं नये

(९) भाषा, राज्यपटना, आर्थिक प्रश्न वंगेरे बार्बोचा बारकार्दने विचार केल्याशिक्षाय सध्या असलेल्या प्रातमर्थादा बदलण्यात येक्नं नयेत.

(१०) अवध्या हिंदुस्तानचें एक्सार्श्यात्व व हिन साधम्यासाठी अविशय अधिकार (रेनीडयुअरी पाँचर्म) मध्यवर्ती विधिनकळाळाच देण्यात याचेत.

(१९) सरकारी नोहऱ्या, मानगःमान वंगेरेगारखे सामाजिक व राजकीय इह उपभोगण्यास कोणस्याहि हिंदी नागरिकाण प्रतिवंध करण्यात येऊँ नये. सवल व्हा.

हिंदुसमेन औपँठी राष्ट्रीय भावना अशा स्पष्ट केली असतानाहि उभय ज्ञातीत ऐक्य का होत नाहाँ <sup>2</sup> या गोशीच्यामागें एखादें राजनैतिक कारस्यान नसेल असे नाहीं. असलहि ही गौष्ट लक्षात घेऊन मुद्धा ऐक्यसाधनासाठी हिंदूनी आपले प्रयत्न सोडता कामा नयेत व त्यावर स्वावलवनीचा उपाय म्हणजेच हिंदसघरन होय ! हें साध्य केव्हा होईल ! मुसलमानान्या अत -भरणात हिंदूज़ों प्रेमाने वागण्याची बुद्धि केव्हा होईल <sup>१</sup> याचे उत्तर असे की मनुष्याचा आपल्या बरोबराच्याशी नेहमी भ्रेह जडत असती आज मुमलमान समाज संघरित आहे व हिंदुसमाज मोठा असून विस्काळित असल्याने तो दुर्घक आहे व अशा दुर्वलाशी मैत्री कीण करणार! कमजोर व शिरजोर याच्यात सख्य वसें उत्पन्न होईल ! यासवधानें पंडितजी म्हणतात, आमच्या अप-मानाचें कारण मुसलमान नाहाँत आमची धुर्बछता कारण आहे ही दुर्बलता काहून टाका ज्या दिवशी मुसलमानाना समनून देईल की मुनलमानाच्या एका प्रहारास हिंदूचे दोन टोले बसायाखेरात राहणार नाहीत त्याचवेळी खरी एकी होईल परतु आपल्या बलसवर्धनाचा उपयोग आपणास राष्ट्रकार्यासाठीँ करावयाचा आहे आम्हाला काणावर प्रभुत्व गाजशावयाचे नाहीं, वस्तु आपला मान व धर्मरक्षण करण्यासाठी प्राण देण्यास सज्ज असले वाहिजे आन्हीं आपल्या र्कतच्यापासून च्युत थालों आहों, राष्ट्रीय धर्म डोब्यासमोर ठेउन जो कामें हिंदु व मुनलमानानी एकन बरता येण्यासारखी आहेत ती एवजुराने वरा नगराक्षण नागरिक्दलात, उभयतानी एकोप्याने काम केलें पाहिने बाटेल ते प्रयत्न क्रम मुसलमानाशीं मिळतें घेतलें तर मर्वाचेंच हितसाधन होणार आहे मुसल-मानानी हिंदूबर अलाचार केले तर ज्या बेदना माझ्या अत करणाला हातात त्यावर उपाय एकोखेरीज नाहीं या ज्वरावर सध्यन हेंच एक औषध आहे " परत शरीरात बल असेल तर या सर्व गोंद्री साध्य होणार ह उघड आहे

पत्त , तत्तवत ब्ल असक तर या सव गाशा साया हाणार ह उपव आह म्हणून पिंडितजीचा महत्त्वयांवर आयत सत्वमा आहे तहणार्म ग्रह्मयांचें ययोग्वित पावन स्रोवें, शरीरस्थाति बाहबावों, बार ह्वृततांचे चरित डोक्यापुर्वे टेबावें भीभ्यपित हृदयस्य करावें, अना विद्यार्थ्योना, तरणाता त्याचा नेट्सां उपदेश असती गावीगांव मन्यात्म प्राच्या तहण शांचियात्र धामत्त होतील असे शिक्षण या आसा टाही पोहन वे एवेश नरीत अमतात बडोदा येथें तहणाता उपदेश सरताता तै स्थणके,

#### पांडेत मदनमोहन मालवीय

#### सत्येन ब्रह्मचर्येण द्यायामेनाय विद्यया देशभक्त्या त्यागेन मानवः सत्ततं रह ॥

सस्याला घरून चाला; नदाययं पाळा, २५ वर्षे मुलाकरिता आणि १६ वर्षे मुलीकरिता म्हण्जे मरेर्पयेत प्रत्येकजण नदावर्षे पाळा, नित्य ग्रायाम करा, वर्षे, ज्याच्यायोगानं तुम्ही कीण्यास हार जाणार नाही विश्वा पण चल मिळन, स्यासुक सुमयी जनति होईल. देवास्त्राचींच मीद राखा, आरमस्याग करा. म्हण्जे तन, मन, आणे घन देश आणि समाजाच्या हिताकरिता अर्पण वरा है यहा पुण घारण करम सहन सम्मान मिळवा, हाच तुम्ही वियाययोगा माला आसीन्दि आणि हाच माला उपदेश आहि.

#### अस्पृद्यता नष्ट कराः

हिंदु महासमेत ब्राह्मणापासून सर्व वर्णीचा समानतेने समावेश होती. तेथे उच्चनचि भाव नाहीं, फका तो हिंदू असला म्हणजे शालें, अस्ट्राय समजला जाणारा वर्ग हिंदुधर्माचा क्या अभिमानी आहे. इतर हिंदुप्रमाणेंच तीहि शेंडी राखतो. रामनाम स्मरण वस्तो, मञ्जुद्धींच काम झाल्यानंतर स्नान वस्न मोठ्या भक्तिमानाने एकादद्यीसार्थे वत पाळतो. सत्यनारायणाधारस्या क्याहि करतो, अशाना हिंदू म्हणता पण श्याना दूर राखता हा स्याचा परमा-वधीया अपमान आहे, असे पीडतजी म्हणतात. परंतु हे लोक सशा स्वच्छ-तेने बागत असताहि त्याना नुमते देवदर्शन घेण्यास मनाई प्रतिबंध असणे हा स्याजश्र अशम्य जुलूम आहे. स्ट्रयात्रमाणेच अस्ट्रयहि हिंदुधर्माचे अभि-मानी भगता त्याना मंदिर-प्रवेशाला प्रतिबंध, सार्वजनिक विद्विरी, तळी यावर पाणी भरण्यास मञ्जाब, या गोष्टीमुळ अस्पृदय समाज दूराई लागला, तेण्हा हिंदु-संघटनेचे कार्य करावयाचे म्हणजे प्रयम अस्पृदयनानिवारणांचे काम मेतें. पवित्रतेच्या-शांव-उच्च सिद्धातावर हिंदुमाज व्यवस्थावकांनी आचार . धर्माच्या मर्यादा घाछन दिन्या(Cleanliness is Godliness) हा मिद्रांत ते मानीत होते. पुढे मुनलमानाच्या कालात आचारममाला स्टुर्यास्ट्रस्यतेच स्वरूप आले. व तें इतके की, हिंदुधर्माचें तें एक अंगच मानव्यात यें जे लागलें पढें पुरु या स्ट्रायास्ट्र्यातेचा इतका अविरेक झाला की शुसत्या स्पर्शन मनुष्य पतित, अट होऊन छमाजास बायमचा पारता झाला, व परप्रमायाची भरती होऊं

लागली, त्रिस्तो पात्रानी विहिसीत पात्राना मुकडा टाकला को लोकना गाव हिंदु धर्मात पारता होऊं लागला, व असल्या धुक्क आणि छुद्र गोर्टामुळं जे स्रोक धर्म व जातिनंचित झाले त्यांनींच हिंदु धर्मावर प्रहार करण्यास सुखात केली. कारताचांद्र यांचे या बाबतीत उदाहरण टळक आहे.

हिंदस्थान स्वराज्यवीचत होण्याला जो अनेक कारणे साली तीत स्यस्या-स्पृद्यासारस्या अस्त्राभाविक मेदासारसी वर्सेच कारण आहेत. अशा रीतीन समाज पुटला, विस्कळीत माला, व समाज एकदा विस्कळीत झाल्यावर मग तो तग धरणार कशी र हिंदुसमाजाची अशीच स्थिति झाली. हिंदु समा-जातील या स्थितीचा फायदा ग्रिस्ती मिशनन्यानी चागला घेतला. व मसल-मानांनीहि क्मी घेतला नाहीं, यासंबंधाने पंडितजीनी एका व्याख्यानात एक उदाहरण सागितलें. मीरत जिल्ह्यात एक जमीनदार होता त्याची कुळें अस्प्रस्य होतीं, त्यानी मिशन-याच्या पुत्रलावणीवरून क्षिस्ती धर्म स्वीकारला ते अस्पृत्य क्षित्ती होताच त्याची आम्ही क्षित्ती झाल्यामुळे जमीनदार आम्हादर जुलम करतो अशी मिशनऱ्यावडे तकार केली मिशनऱ्यानें तेथील मॅजिस्ट्रेटला लिहिलें, याचें पर्यवसान काम झालें असेल तें सागण्याची आवश्यकता नाहीं, बाच्या उलट हमरा प्रकार पाहा, पानिषत येथे मुसलमानानी तेथील अस्टर्याना चियारून दिलें. तेथील विहिरीवर अखुरयाना पाणी भरूं देत नसत मुसलमानानी स्थाना चिथावृत्. तुम्ही मुसलमान झाला तर याच विहिशीवर तुम्हाला पाणी भरता थेईल, ही गोष्ट परबून दिली. हा प्रकार तैयाल जमीनदाराला समजतान त्याने अस्पृ-इयाना सागितलें की तुम्ही या विहिरीवर खुशाल पाणी भरा, तुमनी व मासी दोषाचोहि ही विहार आहे अशा रीतीने स्थाने मुसलमानाचा डाव हुकबून अस्प्र-इयाना पर्धमंत्रवेशापासून निकत केलें व तंटा आयोआप मिटला, प्रश्न अगदी थोडा आहे. पण जरा तो विचारानें सोडविला पाहिजे, पुढें सुगलमान असंतुष्ट होकन त्यानी जेन्हा हिंदू मंदिरावर हुल केला, तेन्हा हेच अस्पृश्य हातात काठया घेऊन मंदिराचे रक्षणासाठी धाइन गेले, व प्राण अर्पण करून खानी मंदिराचे रक्षण वेलें अशी स्थिति उघड असता अस्पृद्धाविषयींचा अन्याय दर होणें अत्या-बस्य आहे हें जाणून पं. मालवियजी अस्ट्रयतानिवारणावा सदैव सक्रिय पुरस्कार करीत असनात.

साजी यानी आएके सायण आता पुरं करावें असे सोकानीच त्याना संगितलें, राजेश्वर रहारास्त्री बांच्या विरोधी विधानावर सत्तर देण्याच पं, मास्त्रवीयजी रुमे राहतांच समझीकहून प्रचंड जयश्यकार साला उत्तर देण्यापूरी पंटमास्त्रवीयजी यानी, विरोधी साक्ष्रीविद्याना विवाहच्या निर्णेयासाठी नोणते प्रमंत्रक मान्य आहेत हैं विचाहन घेतलें व त्यानंतर त्यानी आपल्या सर-वतीय सुरवात केशी शास्त्रीयिद्यानी आपणास मान्य म्हणून च्या धर्मश्याची नावें सामितली त्यातृत्व मान्यवीयजी यानी आपल्या बायूला पोपक असे एकामागृत एक शेंकडी दासले दिले व सान्नी-विद्यानी उमारलेखी इमारत पर्याच्या बंगलाग्रमाणें कोरुट्या केंद्रि नाहीं श्री काली.

पंडित मालवीयजी याची विचास्सर्की लोकास आतिराय पटली व त्यानी प्रचंड जयजयकार करून पंडितजींचा गौरव केला. व दुपारी दोन बाजध्याच्या सुमारास विरोधी पक्ष अपवश पेऊन माधारी परतला.

स्थानंतर पं मालवीय वानी पुन स्नान केल व सुमारें ३॥ वाजपंत दीक्षा-मंत्र देण्याचे वार्य चाल् राहिले. दीक्षा विष्यासाठी जिक्कों लोक जमले होते. पांतु वेळेच्या अभावासुके फका ४०० लेकाचा दीक्षा देण्यात आली व इतरास लवकरच दीक्षा देण्याचे आधासन देण्यान आले. हा सर्व समारंभ धार्मिया-च्यात झाला कारण एवळा वेळात सनातन्यानी पाडलेला शामियाना पुन, जमारण्यात आला होता.

हिंदुमहासमेने अपास टी. मुंने, श्रीमस्त्रामी सत्यानंदनी, श्री. पदाराज जैन नीरे प्रदेश ग्रह्म व इतर ब्रेच स्वयंस्वक परं, माळबी ग्रावरोधर प्रात कालग्रास्त दुसार्थे दोशसमारम होर्क्योल सारके घडे होते. होशामंडपात होमाशि प्रदेश हाला होता व पवित्र वेषे परिधान करून वेदिक नालातील निष्टावत आचार्यो... प्रमाण असिवा करताना पंडितनी दोसत होते.

महामहोपाष्याय पं प्रमधनाध तर्कभूषण-बंगाल हिंदुमहासमेचे अध्यक्ष हेडि समारंभाव उपस्थित होते.

द्यांक्षासमारंमात भुल्यतः पुडांल गोष्टी बरण्यात येतात. ज्याना द्यांक्षा ध्यावयाची असेल स्यानी स्नान वरून श्चिमेत झाल्यावर स्यास पंचमक्य देकन नंतर, 'ॐ नम शिवाय' 'ॐ नमी भगवेत बासुदेवाय' किंवा 'ॐ नमी

# पंडित मदनमोहन मालबीय

नारायणाय ' या मंत्राची विभिष्ट्येक दोशा देण्यांत येते. ही दीशा दिखावर वरील मंत्र ज्यावर छापले आहेत असे यन्न स्या मनुष्यास देण्यात येते. नंतर बत्तासे नुटाणे त्याचा प्रसाद देऊन विधि समाप्त होती. यानंतर पुनः दक्षिससमारम साला त्याची हवीगत कलकत्ता येवील श्रीकृष्ण

सदेश पत्रात प्रसिद्ध साली तो बाचवासाठी स्वाच्याच शब्दान देत आहे.

### मालवीयजीकी मंत्रदीक्षाः

गत रविवार ता. ६ जनवरीको महामना पंडित मदन मोहन मालवीयजीने कलकता लोहा घाटपर बहुतसे असूदो तथा अन्य हिंदुओं से मंत्रदीक्षा भी प्रदान की। एक बड़े शामियानके नीव मालवीयजीका आसन लगा हुआ या और सहस्रोंकी गेरुयामें हिंदु जनता शामियानके चारों तरक बठी और खडी थी। भीड आधिक हो जानेके कारण अनेक लोग घोडागाडियोंको चारों तरफ राडा वर उनकी छनोपर भन्त्रप्रदानका समारोह देख रहे थे। यद्यपि दक्षि कार्यका ममय ८॥ बजका था, हिन्तु उसके एक घष्टा पूर्व ही वहां जनसमूहकी मीड जमा हो गया थी। इसके कुछ दिन पूर्व इसी स्थानपर और इसी मंत्र-दक्षाप्रदानने समय महामना मालनीयजीपर क्लक्तांके दुछ सनातनधर्मा नामधारी लोगाने कीचड, मडी आदि फेंक्स वर अपने धर्मका पालन किया था। इनी वारण बहा इस बार पुलिसका भी यथेट प्रकंप था और मण्डपके चारी और हिन्दु मिशनके कार्यकर्ता, स्वयंभेतक तथा स्त्रामी विधानन्दनीकी देख-रेराम महावीरदलके स्वयंग्यक गाउँ थे। परन्तु यह सब होते हुये भी रावर है कि जिस समय भारतीयजी स्नान करने है दिये नदीं में उत्तर रहे थे तो शिला-सम्प्रारी कोई गुण्ड मालवीयजीय छुरेका बार करनेकी बेटा करता हुआ परका गया । यक है जाने के बाद भी बह दुए मालवीय जीके प्रति गालिया बकता रहा । ठाँक ९ बजे मानकार त्रिपुण्ड लगाये हिन्दु-प्राण महामना मालबोयमा " सनातत धर्मको जय " ध हिन्दु-धर्मको लय " " मालधीयजीकी जय" के घोषके साथ मंदामें वधारे। उपस्थित मालपारकारा जन जनोम महामहोषाप्याय श्रीममधनाय तर्कभूषण, वाबू मदन मोहन वर्मन, वाबू पद्मराज जैन, स्वामी थिश्वानन्द,, श्रीमोलानन्द गिरि, बाय यिनायक काल खन्ना भारि अने इप्रतिष्टित स्पर्का थे। बुद्ध अंदेश संक्रम मी धार्य थे । बदोन अपून दिन्दु साई मारुपीय- जीसे मन्त्रदीक्षा प्रहण वरनेके लिये लालायित बैठे थे। द्यांशार्थियोमें कुछ में जुएट भी थे। जिनमें धीदें येंद्र नारायण गुप्त एम् ए (बार्या) का नाम विशय उन्हें सारी है। द्यांशा प्रहण बरनेके पूर्व प्रचेक दीक्षार्थीमें गंगाजल-पान कराया जाता था, बह सलेमें हरा-क्षित्री मांचा तथा रामनामां धारण बरता था। इसके पश्चात् महामना मांख-व्यायजी सबकी मत्रज्ञी दीक्षा और उपदेश प्रदान करते थे और एपाहुआ प्रामाना क्षा प्रयोक दीक्षा और उपदेश प्रदान करते थे और एपाहुआ प्रमानाम क्षा प्रयोक दीक्षा और उपदेश प्रदान करते थे और एपाहुआ प्रमानाम क्षा प्रयोक दीक्षार्थीं वितरण 'बिया जाता था। दीक्षाक्षां प्रमानाम कुष्त प्रयोक्ष कर्मक दीक्षार्थीं वितरण 'बिया जाता था। दीक्षाक्षां प्रमान क्षा हुआ। स्वा जाता है प अनन्त कुरणदास्त्रीं, मालवियजीसे शालायं करनेके लिये गये थे, विन्तु रह्म देखर टीट काये।

### गुद्धीची आवश्यकता.

ाहिं धर्म तील सर्व घटकाचें सघटना केल्यानतरचा मुख्य प्रश्न बेती शुद्धीचा. यासवधानें खर पेडिसजी काय म्हणतात तेंच येथें सागणें करें

सबधान छुद्द पाडतजा काव न्हणतात त्य यथ सामण वर पाडतजी म्हणतात —

ं या देशात आज तात कोशे मुसलमान दिसतात, त्यात्म पारच योडे परदेशातीं अशहेत अरमतान, अन्याणिस्तान या देशातून पार तर ५० लक्ष मुनलमान येष आले असतील वाक्यंचे सबै येथीलच मुनलमान बनविष्णात आलेखे आहेता, पारचाना दिस्ती साला तर त्याने पुन कस्ता पढ़ला को, त्यास प्रीमाण मुनलमान होती येत पार्च हिंदूची स्थिति अशी नाहीं एबंदा तो धर्मस्युत साला की कायमचा धर्मास मक्ला!

असा प्रकार होता होता आज आपस्या हिंदूरिये .॥ योदी हिंदू स्वधारीस बिंदित साले. आपण त्याना मुक्को. हिंदूना सुरूकमाल करन घेण्यासाठी नाना प्रकार करण्यात येदात सकराना राजपूत, साथी, गोवें प्रातातील हिंदू, अकाच शतीनें आपनें प्रातातील हिंदू, अकाच शतीनें आपनें प्रवास गावुन बसली हिंदू प्रमीची पीटर द्वारी घर वी एक्टा गावुन बहेत हिंदू प्रमीची पीटर द्वारी घर वी एक्टा गावुन बहेत पडला अता प्रवेश नाहीं, जय तप्रधानीया संतर्भ पडला तर तो मतुष्य जाति प्रष्ट होते । स्वाची समजातून हकालपण होते, मतुष्य पाति साला को सुद्ध होते । साची समजातून हकालपण होते, मतुष्य पाति सामा को सुद्ध होते । साची समजातून हकालपण होते, पर्माति गोले त्याना हिंदुनी स्वाची अपनें आपना हिंदुनी स्वाची स्वाची होते । स्वाची स्वाची हिंदुनी स्वाची स्वाची स्वाची स्वाची स्वाची स्वाची सामा हिंदुनी स्वाची स्वाची सामा होद्दी स्वाची स्वाची स्वाची सामा हिंदुनी स्वाची सामा होदी सामा हिंदुनी स्वाची सामा हिंदुनी स्वाची सामा होदी सामा हिंदुनी स्वाची सामा होदी सामा होदी सामा हिंदुनी सामा हिंदुनी सामा होदी सामा होदी सामा होदी सामा हिंदुनी सामा हिंदुनी सामा होदी सामा होदी सामा होदी सामा हिंदुनी सामा होदी सामा होदी सामा होदी सामा हिंदुनी सामा हिंदुनी सामा होदी सामा हिंदुनी सामा हिंदुनी सामा हिंदुनी सामा होदी सामा हिंदुनी सामा हिंदी सामा हिंदुनी सामा हिंदी सामा

हिंदूंबेच कायम राखले आहेत. अशा लोकाना स्वधर्मीत पुनः स्थापन करण्याला शास्त्रिवेरोध मुळीच नाहीं, त्याना शुद्ध वरून स्वधमात घेतल पाहिने, एका हिंदु बालकान चुकीन एका मुसलमानाच्या बन्यातील विडा खाला. त्यान मला ही सर्व हकीकत लिहिली व आपली भेट घेण्यास मला लाज वाटतें असिंहि क्ळविलें. भी ह्याला बोलावृत घेतला. तो सनातन धर्माभिमानी व मोठा कुलीन मुलगा होता. मी त्यास सागितलें, 'जातपात पूछे नहि कोई-हारिश मजे सो हिर का होई, परमेश्वराचे नामस्मरण कर, गगाजल प्राशन कर, पाप नष्ट होईल. असे न करता तर तो आज मुसलमान झाला असता. एका बाजूला जिस्ती व मुसलमान व दुसऱ्या बाजूला हिंदूकरणाला प्रतिवंधक अमेश मित. या प्रका-रामुळ लक्षावधी लोक प्रधमात गेले, हिंदु समाजाला गळती लागली. व गळती कायम राहिली तर हिंदूची नावनिशाणीहि सहणार नाही, प्राचीन काळी क्यीमनोनी अनायाना आणि-असन्याना आर्य सम्य करून घेतले त्याचप्रमाणे जे जुल्मजबरदस्तासुँठ परधर्मात गेले आहेत त्याना परत स्वधर्मात घेतले पाहिजे. क्याला म्हणून हिंदू होण्याची इच्छा असेल त्याला हिंदू होता थेते, अशी पर-मेश्वराचें नात्र घेऊन घोषणा करा, अशो स्थिती झाल्यास हिंदुसमाजावर जो धनदार अधार पडता आहे तो दूर होऊन धर्मसूर्याचा उदय होईल व हिंदु-समाज विशाल व बहवान् बनेल.

### संघटन कां पाहिजे?

हिंदुसंपटतेचा मुख्यांने सपटना, आसुरावानिवारण व द्वादोक्ताण सा सर्वधांने पंडिजीच्यां मते काम आहेत हैं धर निवेदिले, संपटन केन्यासुट मुक्त-मानावर आक्रमण होईल या अस्पित्नाहि स्वाध्यान धरुरात दत्तर दिले. त्या-बहन हिंदुसंप्रधानाया व्यवस्त्रीयो व हिंदू सभेची राष्ट्रीय स्थित करी नित्य-बाद आहे साची कम्नाब रेहेन, नंपटनेसंवर्ध पंडिताजींच्या स्परेसाने सार धोहक्यात पागवसाचे म्हणने लगे.—

संघटन पुदाल तीन कामीनाठी अवस्य पाहिने.

भारतवरीचा गौरत , याची संस्कृति, व श्याचे साहित्य यांचे रशण करणें हें अन्तेक हिंदूचे परम पावित्र करोज्य आहे.

भारतवर्ष स्वराज्योगभोगी प्रात्यालेरीज त्याची संस्टृति, साहित्य व गौरव

योचे रहण होणें शस्य नाहीं म्हणून हिंदुस्थानाला स्वराज्य प्राप्त करून देंण हा प्रत्येक हिंदूचा परमधर्म आहे.

परंतु ही 'स्वतंत्रता संपादन वरण्याचे प्रभुख साधन हिंदुसंघटन भाहे. या कारणासाठी संघटनाची अशावस्वरता अशल्याने संघटनकार्यास प्रतिकूल अध-णाऱ्या उरचनीच भावाच्या कल्यना स्याने प्रथम सोडावगास पाहिनेत

हिंदुसुमलमानाच्या संबंधाने स्थानी १९३१ च्या एप्रिलमध्ये कराचीस भर-लेल्या हिंदु सभेमध्ये पुन असा स्पष्ट खलासा केला की,

### एक राष्ट्रीयत्व हें घ्येय.

आमची हिंदु सभा राष्ट्रीयत्वाच्या पायादर काम करीत आहे. हिंदु थ मुमलमान दोषेहि एका मातेची लेकरें आहेत. दोषानाहि या देशात नादावयाचे आहे तेव्हा परस्परानी गुण्यागीविंदाने व प्रेमानेंच येथे नादलें पाहिने कोणी कोणावर जुङ्म वर्ष लागला तर कोणाचाच फायदा होणार नाहीं, सर्वोआधी ऐवय पाहिने, एकाचा दुसऱ्यावर विश्वास नसला तर स्वराज्य त्राप्त होणार नाहीं, परंतु हिंदु व मुसलमान हे दोषेहि एक साले तर जगत अशी कोणती शाक्त नाहीं कीं, ती आमच्या स्वराज्यांत बिनें आणे शकेल । आपणा सर्वोत्तच स्वराज्य पाहिजे स्वराज्य नमल्याने प्रतिश्चण आपली अतिराय हानि होत लाहे तेन्हा सर्वोनी भिद्धन आपण स्वराज्य प्राप्त करून घेतळे पाहिजे मतभेद अमतील व तसे ते अमणारव, परतु त्यामुळें जातीय शासता भंग अगर विवेकत्याग होता कामा नये. मतमेद असले म्हणजे एकमेकाचे शत्र असलेच पाहिजे असे नाहीं. दोन्ही पश बस्न समज्त काटता येईल हिंदु व मुसलमान यानीं शाततेने राहण्यातच शहाणपणा आहे ' आम्ही तयार आहोत पण मुसलमान कीठें ऐस्तात' अमें हिंदू म्हणतील पण त्याना माझें असे सागणें आहे की निराश होके नका यदा मिळेलच हा देश हिंदू मुसलमान व शीय या सवीचा आहे. हाताच्या पाच बोटाप्रमाणें जापली स्थिति आहे. एका गावात सर्वोना नादावयाचे ते परस्पराशी करह करून कर्से बादता येईल रेआपल्या जीवितवित्ताला क्सलीहि हानी पोंहोंचणार नाही असा परस्परात विश्वास उत्पन्न झाला पाहिजे दंगा होईल एक दिवसाचा, पण नुकसान होईल जन्माचे मुरोपमध्ये कोणीहि औ

### पंडित मदनमोहन मालवीय.

स्वतातापूर्वक पोठेंदि हिंह शकते तशी स्थिति या देशांत को भर्म नये ? तुम्हां निर्भय बना, भयाचा त्याग केल्यांन प्रतिक्षीयांवर त्याचा प्रभाव पडतो. इताहा करणें सीपें आहे पण ऐक्य पडवून आणणें कठाण आहे, परस्रातंत्रर प्रेम करा, विश्वास टेंका, आपका आहमा अमन करा, म्हणजे परमेश्वाहे तुम्हावर अमल होईल



# स्वराज्यार्थ प्रयत्न.





वात प्रमुख राजकीय संस्था दोन, एक राष्ट्रीय सभा व दुसरी वायदेमंडळें. आज देशात विशिष्ट प्रका. रचे वातावरण निर्माण शाल्याकारणार्ने रायदेमंडळा-संवेधानें केंपात विशिष्ट उत्सव शाले असलें तरी एक काळी रायदेमंडळात लोकपशाल्या वनीनें कामकरण ही गोष्ट मानावी व त्यालक्षमार्थे, लोक-हिताची समजली जात असे आणि लोजमार्थी

चायरेमंडळात शिरून स्यायेळच्या परिस्थितीप्रमाणं कोकहिताची अनेक नामें करीत. या शिष्टसंप्रदायाप्रमाणं पाडेतजी कायदेमडळात शिरले तेथे स्थाना नाय वेळे हें स्वतंत्रपणं पुढें दाखविष्यात येणार असल्याने त्यासवेधाने वेथे गुमता निर्देश करीत आहे.

परंतु कायदेमंडळपेजा जास्त महस्वाची वामगिरी व लोकतेमा पंडेतवीनी केली असेल तर ती राष्ट्रीय समेच्या द्वारें स. १८८५ साली नोमनची प्राण-प्रतिष्ठणना झाली वस १८८६ सालापास्त पंडेतवर्णना झाली वस १८८६ सालापास्त वंद्रियणां केलियमच्ये माग पेच्यास उस्पात केली तेव्हापास्त लाजतागायत ते वंद्रियणां एकितपृष्ठ के पुरस्त आहेत. किंद्रुता हिंद्रुता क्षित्र का विद्यानातील विद्याना राष्ट्रभक्तीत पाँडतजीहरका जुना व एकिछ कोद्रेतचा मक केणणीह वाहीं हैं म्हणणे खानीने घाडसाचे होगार नाहीं वेदिस सालापात आजपर्यंत अनेक स्थिततर सालों खर मालाघीयजी याचाहि वेद्रीसच्या सालापात आजपर्यंत अनेक स्थिततर होता परंतु स्थानी बेहिय सालाहि वेद्रीसच्या सालापात आजपर्यंत अनेक स्थिततर होता परंतु स्थानी बेहिय सालाहि वेद्रीसच्या काहीं कार्यक्रमावाव्यीत मतभेद होता परंतु स्थानी बेहिय सोडली नाहीं.

सुरोत्स्या बारळानंतर बँभिनमण्डं दुष्को झाली, दोन पन्न झाले. स. १९९६ वर्षेत बँभिस मदाळरसानें आपल्या तहरीप्रमाणें चालविको, मदाळाच्या घोरणा-संबंधानें पेंडितर्जीच्या मतीभद होता. परंतु क्रीडवर सही परमाहि ते बँभिस-मच्चेच राहिले व पुढे लो॰ टिळवानी बँभिन हत्तान केली. तेरहा मयाळांनी आपनां स्वतंत्र वन्यदेश्यान काढणी तसीह पंडितजी वाँग्रेममस्येव राहिने वाँग्रेसका त्यांनी सोडले नाहां. कोंग्रेमची जीपासना वरणारे पर. क्यां. ह्यूम, एं. अयां घ्यानाथ, याच्या बरोबरीने पं न मालसीयजी यानीहि कोंग्रेम का हातां परून वागांवेलें, तिला चालतीयोखती, वार्यक्रम बेली. रतका कोंग्रेम पंडित मालसीयजी यांचा तिब्हाल्याचा संबंध आहे. पंडितजीना त्याल्या पंत व सात प्रश्तासुळ वोणी मवाल स्थलता. स्वणीत वापडे, पंडि कोंग्रेमचे प्राप्तास त्याचा त्याचे कांग्रेस आहे. पंडितजीना त्याल्या पंत व सात प्रश्तासुळ वोणी मवाल स्थलता. स्वणीत वापडे, पंडु कोंग्रेमचे प्राप्तास त्याचा वांच संभावना वांच स

अधिक भारतवर्ष आज स्वराज्य-स्वातंत्र्य याच्या जयभेषामें निनादृत जात भएला, तरी तो स्वराज्याचा भंत्र तर्षत्र रह वरण्यासाठी अमेरू महा देश-भक्ताना हाडाची काँड करावी कार्यात आहेत व नानाप्रशस्त्र वष्ट सोसावे हायके आहेत. आज जो लोहात नाणित दिसल आहे. ती वांही दहा पांच वर्षातील महत्रकाँचे फट नाहीं, अमेरू तरें व राष्ट्रातील दोन विद्याची तप्रवर्षा सर्वी पहली आहे, तिचे हैं हामाविक पळ आहे.

स्वराज्याच्या चळवळांचा इतिहाय स्ट्रणने राष्ट्रीय मानेवा हातिहाय व्यवंच स्ट्रणाव लागते. राष्ट्रीय समेच्या राजवारणांची स्थितंतरे साहिनों, स्ट्रणने हिंदी राजकारणांचा स्थानंतरे साहिनों, स्ट्रणने हिंदी राजकारणांचा प्रस्तुत्रेचे वाहिनों, इति वोहिनेत हो साहिनों कर अधिकेटी राजकारणांची लोकाना हुए सिटाले वाहिनेत, हो मोट जागून त्यावाटी लोकाना करून योज चल्या वोहे योडे हर संगादन वर्षण्यावाटी राष्ट्रीय मानेवा जन्म ताला, पर्यु राष्ट्रीय समा जनम्या विद्या आक्षाता होते लागती तर्याचा तिच्या आक्षाता रहे त्याचा स्थान व्यवंच अर्थे विदेश्या, विर्यमें होते होते वाहिनों साहिन विद्या प्रात्य समा उत्यव्यक्त होते होता विद्या आक्षाता स्थान स्य

## पंडितजींचा कांग्रेसमध्यें प्रवेशः

पंतु राष्ट्रीय सभेपी हों जो अवस्थातरें होत गेलों स्वाचें प्रेय ज्यानी राष्ट्रीय सभेला हुट मागोवुरती बेली खोनान वाबें लायेल व अचा थोर पुरुषापेकी पंित्त मालस्वीयन्ती हें एक होत. राष्ट्रीय सभेता जा कामागायून, अजनागायत, मरणजे पंचेचाळीस वर्षाच्या काळात राष्ट्रीय सभेत जो अनेक स्थितंत्र साल्ये विन्या प्रयेक पडणावळीत पंदितजीचा योडण्यार हात आहेय आहे. यम१८८६साली झाद्यामाई नवरोजी यांचे अध्यक्षतेत्राली काळकस्मा गेर्ये याष्ट्रीय सभेत पंदान साले हाते व तिह्मापायत सप्तेच्या प्रत्येक प्रध्या सभेत पंदान होते व तिह्मापायत सप्तेच्या प्रत्येक राष्ट्रीय सभेत पंदान उपप्तित साले व तिह्मापायत स्थानी एकहि काँग्रेस चुन्नवेली नाहीं.

पंक्षितजी कीमेसच्या राजकारणांत शिरले तेव्हां त्यांचे वय अवर्षे २५ याचेंचे होते व त्यांचेळां त्यांनी कीमेसम्ये ज भागण केंछे त्यासुळ मि. हाम, यं. त्यांचेच्यान्या राजा रामपाळासिंग इत्यादि प्रसिद्ध कार्यंच्याच्या त्यांचे याचे त्यांचे याचे त्यांचे याचे त्यांचे याचे त्यांचे याचे त्यांचे याचे त्यांचे व्याचे त्यांचे व्याचे त्यांचे त्यांचे व्याचे त्यांचे त्यांचेति त्यांचे त्यांचेति त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचेति त्यांचे त्यांचेति त्यांचे त्यांचेति त्यांचेति त्यांचेति त्यांचेति त्यांचेति त्यांचेति त्यांचेति त्यांचेति त्यांचेति त्यांचे त्यांचेति त्यांचेति

कॉप्रेसचे के अनुपायी असूनहि पंडितर्ज्ञीनी हिंदु संघटनाची चळपळ द्भुरू बेळी तेष्टा त्याजवर स्वकीयानी आतीनहेचा आरोप करण्यास कमी केळें नाहाँ, सन बहुया मुसलमानास ते दुष्मनाप्रमाणें भार्त् लागळे बांत नवल काय १ परंतु पंडितज्ञी आपल्या हास्यमुद्रेनें, हिंदु-मुसलमानी ऐक्यासाठों,

# काँग्रेसमधील पहिलें भाषणः

पं. मालवीय कॉंबेसमध्यें स १८८६ मध्यें म्हणजे दुसरी कॉंबेस कलकता सेमें थी. दादाभाई नवरोजी याचे अध्यक्षतेखार्को भरती तेष्हापासूत समाविष्ट झाले. कॉॅंप्रेसचें कामकाज सुरू होतें, वक्त्याची भाषणें सुरू होताँ. ताँ ऐकून आपणहि भाषण करावें, अशी इच्छा पंडितर्जीच्या मनात जलम साली. व ती त्यानीं पं आदित्यनारायण याजपाशीं व्यक्त केली. त्यानीहि प्रोत्माहन दिलें व त्यानंतर पं मालवीय याचे भाषण झालें. तें भाषण 'कायदेमंडळाच्या सुधारणा ' संबंधीं होतें यासंबंधानें काँग्रेसच्या अह-बालात मि. ह्म म्हणतात, 'पण सर्वात पं मदनमोहन मालवीय यानीं केलेलें भाषण सर्वीस आवडलें मालयीय है उच्चकुलीन बाह्मण होत्. त्याचा गौरवर्ण, प्रमाणबद्ध शरीर, सूक्ष्म बुद्धी, व स्याचा अस्वालेत बाब्धवाह बामुळें त्यांनी श्रीत्यावर तेन्हाच छाप पाउली.' मुख्य ठराव पास झाला. त्यात प्रांतिक व वरिष्ठ कायदेमंडळांत हिंदी लोकानियुक्त प्रतिनिधीची संस्या निम्मी असावी निम्मे सरवारी अधिकारी व निम्मे सरकारनियुक्त पण विनसरकारी सभासद असावेत अशी मागणी केली होती. याखेरीज मतदानावा हुक केणास **असावा, होंदि या उरावात स्पष्ट बेलें होतें. ''सुंबई व बंगाल था प्रातात शैक्षणिक** ब सापत्तिक ठायखी मतदारास प्राह्म घरून खास मतदारानी प्रतिनिधी निव-ढावे, इतर प्रांतांत म्युनिशिपालिया, लोक्लबोर्डे यांनी प्रतिनिधि निवडावे परंतु ही निवड अशा तन्हेंने वहावी की, देशातील सर्व जातींचे प्रतिनिधि त्यात निबहून यावेत या कायदेमंडळापुडॅ अंदाजपत्रक्र, नत्रे कायदे, कायदात दुरहत्या करणें अमध्यास त्या सर्व गोर्था आख्या पाहिजेत " अशा प्रकारचा हा सात बसमी ह्याव होता.

#### खराज्याचे मूलभूततत्त्वः

या टराधावर भाषण करतार्ग पंश्वितज्ञी म्हणाले, '' लोबसंगत सासनपद्धति सपादन करण्यातार्धा इंग्लब्ब्या लोकार्गा बाग प्रयास केले आहेत, या भोडी आपणास माहोत आहेत या तत्त्वाचा विकास खावा म्हणून याद होतिका लोकार्गा आगलें रक साइलें व प्राणिद देवले आहेत. हथाना आपण आगहांस स्वयंतासित राज्यपद्धति या, अमें सांगम्याची आवर्षस्था वाद शाह ?

# पंडित मदनमोहन मालवीय.

ओहत ते आम्हास पाहिजेत, ते आम्ही इंप्रजाजवळ मागत आहों, एकादा देश रानटी अवस्थेतून बाहेर पडला की, तक्षणी लोकसमत शासनपढतीचा उगम शालाच पाहिजे. " ईप्रजापासन आमर्चे प्रष्टळ हित झालें आहे ही गोष्ट मान्य आहे व स्या-बहुत आम्ही कृतप्रदि नाहीं, परंतु हुशीची राज्यपदाते जुलभी आहे, लोक-संमतीचा तीत अधादि नाहीं, या गोधी तर स्वयंशासित राज्यपद्धतीला अन्यायस्य असतान व हे हुए आज हिंदी लोकोना नसन्यान ते जवळजवळ <u>भुलाम साले आहेत, ही गोर्टाहे गरळ मनाच्या इंप्रजास पटण्यासारणी आहे.</u>

ती गोष्ट त्याच्या रोमरोमातून भिनलो आहे. ' प्रतिनिधित्व नाहीं तर कर नाहीं! (No taxation without representation) हैं तर इंप्रजास्या राजकीय धर्मप्रयातील आग्र सूत्र आहे. अशी उपड स्थिति असता हे सामान्य हक आपणांस स्याच्या हातून कसे मिळणार नाहीत ! स्वतंत्र हंग्रजाला जे हक

प्रावेक विदेश माणगाला प्रतिनिधिताचा जन्मसिद्ध इक भगतो .. महाराणीचा जाहीरनामा काय सांगती ? परंतु स्याच्याविस्ट आज मेपील कारमार घालला आहे. आम्ही प्रचेक गोर्थात रंप्रजाशी स्वर देऊन तीत यशस्त्री श्रीत असर्ता

आम्ह्री लायस नाहीं, या म्हणाऱ्यातहि काहींच क्षर्य नाहीं "

आर्ट्रेलिया व इतर वर्ष सुसंस्कृत जगात एकमतानें जो गोष्ट शासनसंस्थेका अखादर्य म्हणून मानकी जाते तीच आम्ही मागत आहीत, व ती कोक- दितासाठी विक्रकृत शिर्वव न छावता सरकार मान्य केली पाहिजे. स्वयंशाय-साचा इक सर्व वधाहतीना आहे. मय ती आम्हालाच वर्ष नसावा ! आस्ट्रेलियानें हिट्टिया मालावर कर बसाविष्याचें ठरविकें व इस्कंडनें त्या गोष्टीला हरकत चेताला तर आस्ट्रेलिया साझाज्यात्व फुटलाविबाय सास राहणार नाहीं. पर्यु फानच्यावर वटिल ते कर लाता, त्याचा खर्च आसच्या संमतीखेरीज करा, पण आम्हाल मान स्वयंशासनाचे इक नाहींत !

" सर्वोद्दर जर आम्हाळा निवत्रण घाठण्याचा आधेकार असता तर त्याचा गैरवाजवीपण आम्हाँ सर्च होऊं दिला नसता. पार्टमेंट हिंदी कारमाराकडे केप्बीहेंते पहिता मा आमन्ये काम आमहाला वर्ष्ट था. हार्स्ट्रेंच लामन्ये माण्ये, हतरी सामान्य माण्योहि आम्हास न मिळाल्यास इंग्लंडच्या म्यायप्रियनेवरलप्रमा मोठच बोलावसास नहीं होच स्थिति संकल्डनी असनी तर इंग्लंडने वर्ष पस्तका असती का ? पंचरीस कोटी लोकांच्या कस्वाणाचा प्रश्न निषदी तेयहां पार्ठ-मेटच्या (१० से समावद्योगी २०१० सामावदिह इतर नमतास हो हिंदुस्थान-विषदीयी स्थानी कळकळा । अशी स्थिति हेग्नियानी एक दिश्य सरी सोखली अमती काय ? तर मा स्थानी आमन्य कारमार आमच्या स्वापीन करावा मा आम्ही त्याची मा पार्वहेंदि विस्त । ?

#### कायदेमंडळांची सुधारणाः

यानतर पार्वेमरमणं चार्लस म्रोडिस्टा यो हिंदी वीन्मिन आप रहतीं विक शाणलें त्याका पारिवा देणारा ठराव स १८०० च्या वरुवता येपील क्षेमितमणें आला, त्यावर भाषण करताना पंतिताओं रहणाले, "आमन्या चार अमुत माण्या आहेत (१) कायदेमङ्कातील समासदावी संद्या वाडवाबी, (२) मिम्मे समासद कोडिमियुक अमायेत, (१) कार्दमें क्याउँ अंदा वाजवाबी, (२) मिम्मे समासद कोडिमियुक अमायेत, (१) कार्दमें क्याउँ अंदा आव विवारच्यात गाँव, (४) व कोल्बिताच्या प्रधानवंधी सरकारण आव विवारच्यात हर अभावा, यारेकी आमन्या तीन माण्या सरकारलें मान्य केस्य आहेत, कार्यदेशकारण वादि कराजवाब है अस्तावास केस्य मार्वे केस्य आहेत, कार्यदेशकारण वादि कराजवाब केस्य आहेत, कार्यदेशकारण साव कराजवाब केस्य आहेत, कार्यदेशकारण वादि कराजवाब केस्य साव केस्य मार्वे केस्य मार्वे केस्य साव केस्य आहेत, कार्यदेशकारण वादि कार्यों वाद अस्तावास केस्य मार्वे केस्य साव केस्य मार्वे केस्य मार्वे केस्य साव केस्

# पंडित मदनमोहन माळधीय.

समासद नेमण्याबरूल्या, सर्वे समामद आम्होंच नेमूँ, असं सत्कार म्हणते. आम्ही म्हणतो निदान निम्मे तरी लोकान्त्रिक क्यावित, अशा स्थितीत कीन्सि त्याची बाद केली तरी स्थात बदल काय होणार ? शिवाय क्होंचा अधिकार म्हकारमें आदश्या हाती टेक्टा आहेच आमचे प्रतिनिधी सरकार आपण्य नेमणार हा त्यांच्या श्रुलेचा मोठाच पर आहे। युरेत आमचे म्हणां आम्हील

त्या प्रश्नामंबंधि प्रश्न विचारण्याचा हकः, परंतु महत्त्वाचा प्रश्न कायदेमंबळातील

केरकावर नानाप्रशस्ये कर कमे खादच्यांत येतात है आपणास माहीत आहेत-रमार्ष्वपाने लोकसमति चेण्याचीहि गरज सरकारला वाटत नाहीं ! या नीतीर्ने छोडाची किती दुस्थिति झाली आहे, अंगभर कन्न नाहीं पोटमर अन्न नाहीं अन्ना स्थितीत रमान जबक में सापडेल ते कराच्या स्माने बसुल करण्याचा प्रयत्न

भामचे प्रतिनिधि निवहन चा, भामचे हितानहित भाम्हाला जास्त समजतें.

सुरूच आहे, कावदेमडळात जनतेचे खरे प्रतिनिधि असते तर या गोशी चालचा असरया काय ! हा अन्याय दूर झाला पाहिने,यानंतर स. १८९२ साली हंडियन कौत्यित आक्टपासझाता. तो सर्वशी ठोवहितपातक असल्याने तो जाटा उदारत्याचा बरावा असा विनेतिहण ठराव म १८५४ च्या महात कोवेलपुर्वे

उदारकाची बराब भाग ।वनतास्थ उटान थ ७ ४८४ च्या सहाय कामध्यक्र आना, त्यालाहि पश्चित्रीमी संवधवाति भाषण वस्त्र दुश्रीरा दिला, त्यांति कीनितं हो लोहान्दा आहोशा तृत्त वरुषात कहाँ अपूर्वे आहेत यार्चे उत्तर व भेटत वर्षेत त्यारी देले. जेत. रंभरापेशो अधिक वर्षे राज्य करीत आहेत त्याचे विश्वणिह लेकिना मिळत आहे तरीहि अजून त्याना विश्वासात घेजन त्याजवर राज्यकारभार सोपविष्याम सरकारने तथार का आंतु नथे। ही अविश्वासो हत्ति सरकार टाक-णार तरी केव्हा ? लोक कारभारास लायल आहेत ही गोष्ट अनेक रीतीन सिंद झाली आहे आही निर्देश साझाज्याचे खेर पटक जर आहोत तह सामाज्यात्रमाणे आग्हालाहि स्वयंद्यासनाचे हत्र पाहिनेत को नकोत। इंग्लंडने सामाज्याप्रमाणे आग्हालाहि स्वयंद्यासनाचे हत्र पाहिनेत को नकोत। इंग्लंडने सामाज्याप्रमाणे आग्हालाहि स्वयंद्यासनाचे हत्र पाहिने "

अज्ञा रीतीन क्षेप्रेममयं पंडितर्जीचं अध्यन तुष्में स्थिरव झालें नाहीं तर सर फेरोजचा मेथा, मि केन, डिग्बी इत्यादि पुडाऱ्याकडून त्याना बाबायखी मिळालां, महाब कोंप्रेमनयं वायस्य प्रातीत्व भरपूर प्रतिनिधि जावेत यावाठां पंडितर्जीनीं त्या प्रातात दौरा काहून अनेन भ्यारयानें दिली. व सुसार १५ प्रतिनिधि नदास काँक्षेसला गेले त्यावेळच्या मानानें ही संख्या मोठी होती

वायन्त्रप्तात अमीधिर्शनचे व कॉममच्या स्टेडिंग कमिटीचें मंत्रीहि ते अनेक वर्षे होते. महासनंदर्श कॅमिन प्रयाग येमेंच अरियणात आलो व तिवा यश मिळाठें त्यांचे बहुतेक भेन पंडित माळधीच याना आहे. बुढें १०९२ सालों पुत प्रयाग येमें राष्ट्रपेश सभा मोळावण्यात आली. कॉमेस क्षेत्र दिशावर येज देशको अमता जित्र का कस्मात् एक संकट आले व ते स्पाने प्रवाण्यात आला जाते. कॉमेस क्षेत्र का कर्मात् एक संकट आले व ते स्पाने प्रयाण्यात याच्या मत्य्य मत्युचे सं प्रातात सावकोय चळवळीत प्रासुत्याने भाग पेणारे सं अयोष्यानाय हे आस्थाने साच्या स्पूची सहनव भोठी आगति उत्तव सालों व कॉम्स तेर्य भरीवता वेणे शक्य नाहों अर्थ कॉमिसच्या अधिनाच्याना क्ष्याने सम्बन्धात एक परिहाचने क्ष्याने क्ष्याने स्थापत प्रयाण स्वत्याने स्थापत क्ष्याने साच्या प्रवाण संवत्याने स्थापत स्थापति स्

राजकीय सुधारपासंबंधी कीमेरावी सारती मामाची सुरू होती. सरकाराहे सुधारपोर्वे का व तुक्ते राक्त भीकमत भांत करमाचा प्रयत्न करीत होते. पंडित मदनमोहन मालवीय.

परंतु छोकभुधेका ते पुरेसें नम्हतें. लोबोच्या मागण्या,बादत होत्या. अशा स्वितीत स. १९०८ मोलें-मिटो मुधारणा जाहीर झाल्या. त्यासंबंधानें 'हांडियन रेष्ट्र ' मासिकात पीडितजी म्हणतात. मोर्ले-मिंटो सुधारणाः

" मुधारणा जाहीर झाल्या ही गोष्ट ठाँक झाली, त्या अंगलांत आल्या म्हणजे एका नम्या युगासच प्रारंभ झाला असँ म्हणावे लागेल लॉर्ड मिटो व मोर्छे यानी चांगला मुलाईपिणा दाखविला याबहुल स्यांचे

क्षापणः कृतज्ञच असादयास पाहिजे. परंतु सुधारणात अद्यापहि बरा<sup>च</sup> उदारपणा दाखिवतां येण्याजीमा आहे. प्रांतिक कायदेमंहळांत क्नि-सरकारी समासदांचें मताधिक्य असावें ही गौष्ट खरीखर हुए अशीच

हाली हीच योजना वरिष्ठ कार्यदेमंडळात अंमलात यावयास पाहि<sup>ई</sup> होती. स. १८९२ सालों झंडीयन कीनिसल अंबट झाला हा कॉप्रेमचा पहिला

विजय व या गुधारणा ( मोर्ले-भिटो ) म्हणजे काँग्रेमचा दुसरा विजय आहे. "

राष्ट्रीय समेंत फ्रान्ति.

मवाळपक्षाच्या धोरणाचें समर्थनच देलें. परंतु पंडितर्जीचें हें मत दायम मात्र राहिलें नाहीं, लाहोर कींग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना कींग्रे, सर्ने त्या वेळेपर्यंत जे धोरण स्वीकारल तेच बरोवर असून त्याच धोरणानुसार बळवळ चालविली असता आपण भाज ना उचा या पिटाँत नाहीं तर पटच्या पिडाँत सात्रीने ब्रिटिश सामाज्यातर्गत स्वराज्य सपादन करूं अशी आशा त्यानों व्यक्त केली होतों, परंतु स, १९१६ सालों लखने। येथे राष्ट्रीय सभा मरली असता अध्यक्षाचे आमार मानताना त्यानी राष्ट्रीय सभैच्या ३० वर्षीच्या राजकारणाचें सिंहावलोकन केले. लात ते म्हणाले, " आम्हीं १८८५ माली ही , सभा स्थापन बेळी. त्यावेळी ज्याच्या हातीं, हिंदुस्थानचें मवितम्य परमेश्वरानें दिलें आहे त्याच्यावर आम्हाँ पूर्ण विश्वास ठेवून नामास सुरवात कली. अर्ज विनंत्या, याचना आतापर्यंत करीत आलीं. गेली तीस वर्षे ठरावामागें ठराव करीत आलों, हे ठराव म्हणजे हिंदी लोकाच्या सहनशालतेचें योतकच आहे. हद्ध हुद्ध आपणास सर्व काही मिळेल अशी आशा होती व सतत तीस वर्षे हुन प्रयोग केला. परंतु या तींस वर्षानंतर असा अनुभव आला आहे की, परमे-श्वराने ज्याच्या हातीं हिंदुस्थानची सूर्त्रे दिली त्यानी हिंदुस्थानासंबंधी आपले क्तेंच्य मुळीच पाळले नाहीं, व यापुढे राज्यकारभारात आपल्या हाती खरींचरी सत्ता आत्याखेरीज देशाची काहीं प्रगति होणार नाहीं. आम्हाला न्याय था. अशावहरू याचना तरी करायची किती। मनुष्याला आवस्यक असे शिक्षण सक्तीचें व मोफत क्रा अशावहल किती उत्तव क्रावयाचे <sup>2</sup> कीन्सिलाची बाह करा याबहुल ओझ्यावारी ठराव झाले आहेत. अशी एक ना दोन किती उदाहरलें वार्वात ! स्वराज्याशिवाय तरणोपाय नाहीं ही गोष्ट गेलीं तीस वर्षे स्वार्थ-त्यामपूर्वक काँप्रेसनें जी चळवळ केली तीवरून स्पष्ट झाली आहे. स्वराज्य हा व्यक्तिमात्राचा हक आहे ही गोष्ट आता आमच्या अत-क्रणात विवली आहे." अशारीतीने आपले जाललें मतपरिवर्तन पाँडितर्जानीं स्पष्ट माडलें हा त्याच्यातील ठळक गुण होय !

# टाहोर काँग्रेसचे अध्यक्ष.

असे, लाहोर काँनेसर्चे अध्यक्षपर स्याजकडे आलें तेव्हा मोर्ले-मिटो सुधारणा नुकत्याच प्रसिद्ध क्षाल्या होत्या तेहहा त्याच्या भाषणात सुधारणातील

### पंडित मदनमोहन मालवीय.

गुणावगुणाबदलच विरोप माग होता हैं उधडच आहे. स्या सुधारणांत देाप कोणते आहेत, त्यात लोकमतानुवर्ता राज्यकारभारास बाव कसा नाही याचे रयांनों स्पष्ट व सुदेसूद विवेचन केलं.या सुधारणाच्या वेळी नेाकरशाहीने बुटील-पणा करून हिंदी राजनारणात एक नवेंच तस्व धुसरून दिलें. व तें म्हणजे हिंदु ब मुमलमान याच्या सरवा सुम्याचे इंगे जो हिंदुमुसलमान या दोन समाजात राजकीय इज्ञासंबंधाने मोट्या प्रमाणावर वाद चाललेला दिसती त्याचा उगम

कार जुना आहे व स्थात मुगलमान वर्गाला नी रहताहीचा एक प्रकार पार्टिका होता असे दिस्न येहेल. पेडितर्जीनी आपत्या अध्यक्षीय मापणांत या नीतीचा सरप्त समाचार घेतला. नोकरशाहीच्या धोरणाम उद्देश्त ते म्हणतात. दुहीँचें घातुक घोरणः " राजशासन संस्थेंन प्रातिनिधिश्वाला धर्म हा पामा असावा हें घातुक

भाणि विगर मुनलमान यामध्यें दुहाँची एक नग़ती मिन उभी करण्यात आली आहे. ती नष्ट होप्याला हिती काळ लागेल कोणी सांगायें ! गेलें अर्थसतक देशांत एक-मुन्धे व सर्वेष्ठमत असी जी चळाळ चालली होती तीया प्रशासने जवळजनळ निरुप्रयोगी झाली सुधारलेल्या कायरेमेडळांत मुनलमान बेंक नयेन अशी काँथे. गची क्योंहि इच्छा मन्द्रती व पुरेदि अगणार माही, योग्य अने मनदारराप क्षाले म्हणजे मुगाटमानव काय पण सर्व जातीना स्यात सहज प्रवेश मिळेल. परंतु कीनेमचे म्हणमें इनके की, एमादा मनुष्य विविधित जातींन जन्माना भारा म्हणून त्याला कायदेनंबळांत स्थान भिळतां कामा नये. स्याची शिक्षण-दिवयह सायन्त्री व स्त्रोहोनी स्थाजदर दिशाम देवच्यादनही पात्रना स्थान्या कंगी अमावयास पादिने." यार्नेयर मुख्यमान बर्गाम टरियन है म्हणाले.

तस्व त्रिटिश राजवटीत तरी या गुधारणानी प्रथमच धुमडलें व स्थामुळें मुनलमान

सरकारमें असल्यानामां योडी जास्त मेहरवानी दायविकी असली तरों ताखुरती आहे हैं मात्र विमरता कामा नये. सरकारका मुसलमान विशेष प्रिय म्हणून स्वाज्वकर ही इजाइाट आहे असे नाहीं. क्षेत्रक हिंदुपासून विशेष प्रिय म्हणून स्वाज्वकर ही इजाइाट आहे असे नाहीं. क्षेत्रक हिंदुपासून विशेषणासाठी हा कावा आहे, व सरकारचा हेते. साच्य सातानी होती मुसलमानाचीहि दीचा मत होगार आहे ही गोष्ट मुसलमान वाथवानी होती के अध्यक्तिया पाहिजे, कंषां गुण असला म्हणूने मत्त तो हिंदु मुसलमान वाथवानी होती विवादन उदस्तत नाहीं. गुणा: पुवास्थान नेहमीच मिळांचे वाहिजे,परंतु गुणाच्या जागा " जात" म्हणून विथेत हव अगर अधिकार देणे केव्हाहि त्याज्यव होय." या मायणात निर्देश राजसत्ते के लेवात दारिय मसे वावत चावले आहे, अधिकाना सामर्थाच्या अभिग्रहीवहल राज्यकरायीचा अवस्था करा आहे, लेकाना सामर्थित हात क्सा विरक्त हिल जात नाहीं, कींश व सोडा या नीतीचा अवस्थ केवा करा से का जाती यार्च मार्थिक विशेषन केलें आहे.

यानंतर स. १९९६ पर्यंत कॉम्मनच्या राजकारणीत विशेष घडामोडी झाल्या नाहीत, ठरीव कार्यक्रमानें कामेसची गाडी चालकी होती, परंतु छो. टिळक वेदियाशिद्ध सुक्त होताच कॉमेसच्या राजकारणात वदल होणार अशी विन्हें स्पार हिंदू झामाजी व १९९६ मण्यें लखनी कॉमेसमच्यें स्पानी प्रवेश कर क्रिकेस हस्तामत्व केळी. व याच कॉमेसमच्यें 'क्खनीचा करार ' नावानें असिद क्सलेळा करार होऊन ल्यादार्थ हिंदु-सुस्कमानात ऐक्य साधच्याचा प्रयक्त झाळा.

ऑगस्ट १० स. १९९७ रोजी लखनी येथे जादा प्रो. परिवरेचे अध्यक्ष या नात्याने भाषण करतांनाहि त्यांनी आपच्या नेहमीच्या पदतींने हिंदुस्थानातील राजकीय परिस्थितीत कसक्यी स्थितेते होते भेली, बोनेसमें राजकीय हद संपादन करण्यासाठी वसकशी चळवळ केली, मोने-मिटो सुधारणांत काय

### पंडित मदनमोहन मालवीय.

मिळालें, लोकाच्या राजनीय आनाशा काय आहेत. त्या दश्यून टाकप्पा-साठीं सरकार्ते दशयताही कशी केली इत्यादि गोष्टीचें त्यानी हुंदर साधार विवेचन केलें आहे.

#### असर्ले खराज्य हवें.

म. १९१७ च्या क्लकता केंग्रिसमध्ये स्वराज्याच्या ठरावावर बेालतीना त्यांनी आमहात म्वराज्य पाहित्रे म्हणजे काय याचे स्वष्टीकरण केले आहे. त्यांत ते म्हणतात 'आमही के स्वराज्य माणनी त्यांचा अर्थ स्थायत व्याहतीच्या दर्जीचे ह्वराज्य असा आहे यमाहतीच्या कार्यकारी महत्त्व कायदेशेत्रळाला जवाबदार असते. तीच जवाबदारी आस्थ्या कीर्तिस्त्वना पाहित्रे याणेंद्वा कमी प्रतीचें स्वराज्य आही मालेच नाहि. "

महायुद्ध सुरु साल्यानंतर हिंदुस्थामानं इंग्लंडना अकत्यनीय अश्वी मद्दन केली व आता हिंदुस्थामता स्वराज्य द्या आशावदल हिंदुस्थामात जीरानं चळवळ-सुन्ध झाली, ली, दिळकानी व की, जेनी बेहन्द्र यानी स्वराज्यतय पाटले, सर्व देशाम स्वराज्याची चळवळ सुन्ध झाली, विद्धा सरकारने हिंदी लोकमन स्वात वस्प्यासाठी म्हणून सीन्द्रसम्ब्री सुपारणा प्राप्तिद केल्या, त्यावर पीडिसर्जीमाँ विस्तुत व मधीड स्थाना केल्या, त्यातील तान्यर्थ असे —

( १ ) बीस बर्यांच्या आत संपूर्ण जनावदारचिं म्त्रराज्य हिंदुस्थानाला देऊं

क्षत्री सातरजमा दिली पाहिने.

(२) हिंदी छोडोना मुलकी व रुक्तरी शिक्षण देण्यांत येउन खात हे पास झारवास स्पाना या दोन्ही झाखात निम्म्या जाता देण्यात आस्या पाहिनेत.

(१) हिंदुम्बानगरकारच्या कार्यकारी मंडळातील ानैन्मे सभासद हिंदी

अमले पाहिनेत.

(४) स्वित भेन्याप्रमाणे कौन्यिक आफ स्टेट निर्माण भेन्यास त्यातील निम्मे समापद मनदारधंपांनी निवडलेले अगले पाहिनेन.

(५) श्रीबामधाना, हे, अनेन्दीची मान्यता पाहिजे.

(६) मामाज्यातील इतर स्वायत्त बग्राहतीला जे आर्थिक स्वातीय आहे तें हिंदुन्यालला मिळाले वाहिने.

#### प्रांतिक.

(१) प्रातिक सम्बद्धेनेडळे इनसें विस्तृत अमावांत की विशिष्ट छोक-संस्था अमछेत्या तालुस्थाचा प्रतिनिधि त्यात निमञ्जन आला पादिने सनदार-संघ व्यापक असून त्यात देनक्ष्याना सतदानाचा हुए मिळाला पादिने

(२) नम्या कौत्सिलात जे दिवाण नेमावयाचे स्याजवर कायदेमङळातील वहसंस्य प्रतिनिर्धाचा विश्वास पाहिज

- (३) या दिवाणाव डे काहीं विशिष्ट ध्यानीं सींपद्दन दिलीं असलीं तरी तैच त्वा त्या प्रांताच्या कार्यभारी मेंडळाचे सदस्य असावेत
  - ( ४ ) राखीव खाती नमावीत
  - ( ५ ) अँड कमिटीची स्चना पाळण्यात यावी

( ६ ) हिंदुस्यानातील प्राताना ज्या सुघारणा लावण्यात वेतील त्याच शक्ष-देशालाहि लावण्यात याच्या

पींडतर्जीनी सुचिवेवेव्या सुधारणा किती योग्य होत्या हॅ यावरून दिस्त् येईल व त्या सरहार्जे मान्य केव्या आस्या तर त्यापासून लोकाचा व सरहा-रचाहि पायदा झाला असना परतु दुँदैनाने मोकरशाहीस तशी सुबुद्धि सुचली नाही हैं तिचें हमीग्य!

### े ३३ व्याकॉंग्रेसचे अध्यक्षः

यानंतर दिशे थेवें तेहेतिहानी राष्ट्रीय मभा १९२८ साली भरली, तिचें अध्यास्थानिह पश्चित सद्दनमोहन यासन देण्यात आले त्या नेळी महा- युद्ध संग्ले होते राजनीय सुवारणांकने लोक आशासुर दृष्टीनें पाहत होते हो राष्ट्रीय साना स्वीत्यास करी स्थाप कर्ने रहानीं महत्त्वाची साली अप्यत्न प माळवीय यानी स्वीत्यास समेस अगल्य याने अशी सुराम विनेति केली होती. त्या विनेति क्या स्वीत्यास स्वीतिश्यास स्वीत्यास स्वीतिश्यास स्वात्यास स्वात्यास स्वीतिश्यास स्वात्यास स्वा

महायुद्ध व हिंदुस्थान.

पेंडितर्जी नी प्रथम आपणास या पडामोडीच्या वेळी दिशेसारत्या असंग सह-स्वाच्या ठिसणी भरकेत्वा राष्ट्रीय समेट्या अध्यक्षपणाचा मान दिखाबरढ आभार ५ — ६५ — मानलें, बंतर दोस्त राण्च्या विजयाबहुल आनंद प्रदर्शित करून हिंदुस्यानातून या युद्धात्रीत्यंय संस्थानिक व प्रजानन यानों कशो जिवापाड मेहनन केली नुईस्पानचें राष्ट्रविरुद्ध बाजून अनता येपिल सुमलमानानी आपली राजनिया क्यी अडळ राखिली, बार बर्पात १९६९०७९ नवे मैनिक सैन्यात दाखल होऊन या देशा-त्त १२9५३३८ सनिक रणागणावर कमे गेले आणि त्यातले १०१४३९ इसम कसे सरकारकामास आले, लॉर्ड हार्डिज यानी हिंदी लोकावर विधास टाकून हिंदी सैन्य फ्रेंच रणागणावर स्वाना कैत्यामुळे किती उपयोग झाला या सर्व गोर्षीचा प्रश्नेमापर उद्देख देखा. आणि सन्पन्नाम विजय दिव्यावहल ईखराचे सामार मानले. त्याचप्रमाणे या युद्धात घेट ब्रिटन , बमाहती, फान्स आणि अखेरीस मुख्यत्वेंकरून अमेरिका यानी जो कामगिरी बनाविली तिवा त्यानीं आदरपूर्वक टेनेस केला, तदनैनर या महत्युदानें कोणतें तस्त्र शिकांबिलें आणि बोणत्या राजनीतीचा पुरस्कार बेला गाविषयी विस्तृत विवेचन करम ते म्हणाले भी, आजपर्यत बहुतेक सर्व राष्ट्रांना बळी तो कान विळी हाच काम तो ने न्याय अवगत होता आजपर्यन स्वेस,आहिन्त्या व फ्रान्स या राष्ट्रानी वेबळ मनगटाच्या जोरावर सर्व जगभर आपले साम्राज्य परारच्याचा प्रयास वेला. परंतु त्यांचा चेत फराला, इंग्लंडने पंघराच्या शतकापासून युरोप खंडात असला जुड्म केला नाहीं, उलद जुड़मानें गाजिल्या चिमुक्त्या राष्ट्रात परशस्यातून मुक्त होष्यास मदत बेली आहे परंतु युरोप खंडाबाहेर इंग्लंडनींहे अना धुमाकूट. बालव्यात कमी बेलें नाही, गेल्या पन्नात बपी बाब दातिहास पाहिला तरी ईंग्लेस में इजिस,सुदान,दक्षिणव्याफिका प्रसादेश स्वम्या देशावर स्वारी बस्न है देश कानीन केले स्याचप्रमाणें मोरीक्लोकिस्तो फ्रान्स यजर्मनी,वास्तकानस देशाकरिता आस्ट्रिया व रशिया तु हस्थानच्या तान्यातील प्राताकरिया तुर्कः-स्थान व इतर राष्ट्रें याचे झगडे अगर्दा अलीकडच्या काळातच झालेले आहेत या सर्वोच्या बुडाशी ' ज्याच्या सनगदात जोर त्याने वना वे शिरजोर, हाच प्रशर शिक्त येता, याच न्यायास अतुलक्षत अलीकडे जर्मनीनेहि आपत्या राष्ट्राची लब्दरी तयारी केली आणि युरोपांतल्या सर्व शश्मधील परस्पराच्या मुरशीसुळे धन्यमाराने पृथ्वी त्रम्त होडन गेली, अशा पारिस्थितीत युरोपिअन राष्ट्रीच्या बोळ्यान अंजन पडावयास पाहिजेच होतें आणि या महायुद्धासळें

तमें अंजन त्यास मिळालें हा ईश्वरों संदेतच मानला पाहिने 'बळां तो कान पिळी ' हें तत्त्व झुगारून देऊन ' सत्यमेंव जयते ' या तत्त्राचा विजय व्हावा अमा ईश्वरी.संकल्प अमल्यानें सत्याचा खरा पुरस्कर्ता पुढें येईपर्यंत या युद्धाचा निकाल लागला नाहीं हैं साहाजिकच आहे. पापी माणमास पश्चाताप झाल्या-नेरीज ज्यात्रमाणें त्याचे पापक्षालन होन नाहीं, त्यात्रमाणें युरोपिशन राष्ट्राना ' मनगदाच्या जोराच्या ' तत्त्वाचा वीट येऊन पश्चात्ताप होईपर्यंत हें यद चाललें. पुढें सत्याचा पुरस्कती प्रोसिडेंट बुहल्सन हा पुढें आला आणि त्याने आपण क्षेणत्या तत्वासाठी या गुद्धात सामील झालों से जाहीर केले. प्रेसिडेंट चइल्सन यांची तस्वें.

भेसिडेंट बुद्रस्सन यानी आपल्या अनेक ठिकाणच्या भाषणात असे सागितलें कीं, ' सर्व देशाना, सर्व लोकाना ( दोस्ताना व शत्रूनाहि ) सारख · न्याय, समान दक्क आणि सारखीच सुरक्षितता प्राप्त ग्हानी हेंच मार्थे सुख्य तत्त्व आहे. हें तस्य सर्वमान्य होऊन जगात प्रस्थापित झाल्यायेरीज राष्ट्राराष्ट्रातील न्यवहाराची न्यायाच्या पायावर उमारणी होणार नाहीं. हें तत्त्व प्रस्थापित करण्याकरिता अमेरिनन लोक आपलें सर्वस्व व प्राण खर्चा घालण्यास तथार आहेत. दुसऱ्याच्या हक्काची पायमजी झाली म्हणून आम्ही युद्धात पडली. राष्ट्राच्या हक्षाची जर शाश्वती राहणार नाहाँ तर हें जग मानवी प्राण्याना नालायक होईल, यास्तव मानवी प्राण्याना न्यायाने, स्वतंत्रतेने व सरक्षितवर्णे या जगात राहणें कर्से शक्य होईल हा प्रश्न आम्हाल सोडवावयाची आहे. 'सारांश, सबै जगात शातता प्रस्थापित करणें हाच आमच्या युद्धाचा हेत व हींच आमची तहाची करुमें होत ' अशा उदात हेत्नें प्रेरित होउन भेक्ट्रा अमेरिकन राष्ट्र युद्धाम पुढें सरसावर्लें आणि नेव्हा दोस्त राष्ट्रानीहि प्रे. शिल्सन याची तर्र्वे मान्य केली त्या वेळी त्याची वाजू खरी, न्यायाची व सत्याची झाली आणि 'सत्यमेव जयते 'या न्यायानें त्यास जय प्राप्त क्षाला श्राता तहाच्या अटोंची वाटाघाट होकेन त्यात ६. अमृत तत्वें अमलात वशीं आणावयाची याची चर्ची होणार आहे. या तहाच्या बाटा-घाटीत हिंदुस्थानचाहि संबंध स्वामाविक्ष्णिच पाँचतो, याकरिता त्या तहाच्या परिपर्तेत भामचे प्रतिनिधि हजर असणे इष्ट आहे.

#### पंडित मदनमोहन माखवीय

# तहाची बाटाघाट व हिंदुस्थान

तहाची बाटाघाट दोईल त्या वेळी हिंदुस्थानच्या गरता काय आहेत लाकडे दुर्लक्ष क्लें जाणार नाहीं असें**भि लॉइड:जॉर्ज यां**नी वचन दिलें होतें. त्यास अनुमहत्र तहाच्या वाटाघाटाच्या वैळी हिंदुस्थानचे प्रातीनीधे बोलाव-ण्यात आले याविपयी आन्ही मत्रिमंडळाचे आमार मानतों. या तहपरिषरे-बरता हिंदुस्थानसरकारनें **सर सत्यप्रसन्नार्सेह** याची नेमणूक देशी आहे.यात गोम एवटीय आहे की, ही नेमणूक लोकमत न विचारता झालेली आहे. हिंदुम्यानम्रकारने त्यास ज्या काही सुचना दिल्या असतील त्यास अनुसहन ते तह-परिपरत बागतील. या सूचना हिंदी लोकमतास जुद्धतील किंवा न जुळ-तील एवडीय माथ ती शंका आहे. हिंदुस्थानसरकार अग्रापि हिंदी लोवाना जवाबदार नसल्याने त्याची मतें लोकमताशी विरोधीहि अस् दावतील, यास्तव सरकारने काँग्रेसला व मास्ट्रेमकीयला अथवा कायदेकें।सिलाना आपले प्रति-ानीथि निवहन या, असे सागितले असतें तर ते खरे लोकमतानेदर्शक प्रतिनिधि झाले असते कानडाच्या वतानें सहा प्रतिानीधि हजर रहाणार आहेत: तेव्हां हिंदस्थानतर्फे आणसी प्रतिनिधि पाठविष्यास काय इरकत आहे? तहाच्या बाटाघाटाँत हिंदुस्थानच्या राज्यब्यवस्थेची चर्चा होईल अशा समजुतीने नाहीँ आम्द्री ही मागणी करीत नाहीं. तथापि तेथें अशा काहीं तत्वाची चर्चा होईल कीं. त्याचा सामान्यतः किंवा प्रत्यक्षतः हिंदुस्थानच्या राज्यकारमाराशी संबंध र्वेहलच असा जर संबंध नसता तर प्रधानानी तरी 'हिंदस्थानच्या गरजाकडे रुर्देश होणार नाहाँ 'अमें आश्वासन देण्याचे प्रयोजन बाय होतें ! साराश, तहारुवा बाटाघाटीत हिंदुस्थानचे हित ज्यावर अवलंबून आहे, असे प्रथ निघणार ध्याणे त्या बेळी आपण निवडलेला प्रतिनिधि तेथे हजर असला पाहिने ही गोष्ट निर्विवाद आहे.

#### जन्मसिद्ध हक व न्यायः

हिंदुस्थानात केन्द्रा प्रथमच इंग्लिकांचा अम्मल स्थापित झाला, त्या देळीं हिंदों लोकाचा स्वराज्याचे तिश्रण देण्यापुरुषेच आम्ही देवें राहणार आणि हिंदी लोकाच्या इच्येस अतुगरमच राज्यकारमार चालविणार, अमें ब्रिटिश मुसदी सागन असन पण कालातरानें तो विचार लोगत चाल्ला, हा गोष्ट परको लोकाच्याहि लक्षात येन चालला शाहे एम चली नामक मेंच गृहस्थानें काहीं वर्षीपूर्वी एका प्रयांत लिहिले आहे की, "हिंदुस्थान हैं हिंदी लोगा-करिताच आहे,आणि आपण येथें नायमचे रहाणारे नाहीं, ही जी पहिफान्स्टन **र मनरो याची भावना होती तीच आजदर कायम साहली असती, तर हिंदी** लोकाना कमश स्वराज्याधिकार मिळत जाऊन आजमितीला स्यास पूर्ण स्वराज्य प्राप्त झालें असतें परतु अलीकडे प्रिटिश मुरसवांचें घोरण काहीं वेगळेंच दिसतें हिंदुस्यानचा कारमार हिंदी लोकाच्या हिताबडे दिए देउन चालया आणि हिंदी ठोकाना अधिकाधिक अधिहार द्या, अशी मागणी गेल्या ५० वर्षी-पासून चाळ आहे महायुद्धापूर्वी तीत वर्षे वाँग्रेसची स्थापना सालेली आहे आणि १८८६ पासून आम्ही स्वराज्याची मागणा वरीत आहाँ महायुद्धाची साधि साधून आन्ही हा प्रश्न उपस्थित केला असे नाहीं हें युद्ध उद्भवलें नसर्ते तरी आमनी मागणी वायम होती व ती परिपूर्ण व्हावयास पाहिजे होती या युद्धामुळे बिटिशाचा दृष्टिकोन बदलला एवटेंच काय तें विशेष झालें अशा परि-रियतींत १९१६ सालच्या लखनीच्या बैठवींत आम्ही स्वराज्याच्या काडी इष्टाची मागगों केली तिला हिंदस्थानसरकारने ने उत्तर देण्याचे योनिने होते तें इतकें अपुरें होतें कीं, भारतमती भि चेंबर्लेन याचें देखीं राया योगाने समाधान झालें नाहीं. आणि त्यानी क्लिन दुसरा योजना क्लन पाटवा असें हिंदुस्थानसरकारास कळविलें हिंदुस्थानातील ब्युरॉक्सी तर त्याला विरुद्ध होती किरयेक प्रातिक सरकारानी ' डिपेन्स ऑफ़ इडिया ॲक्टाचा ' उपयोग करून चळवळ्या स्रोकास अटकवदी किंत्रा मुस्कटदाबीहि केली इक्डे हिंदी लोकाची स्वराज्याची चळवळ जोरात चालली आणि तिला झजडमधील व हिंदस्थानातीलहि काही उदार इप्रजाचे पाठवळ मिळालें मुरोपिअनाताही कलक्त्याच्या ठार्ड विश्वपक्षारखे जे काहीं उदारात्मे आहेत त्यांनी आमच्या मागणीची न्यायता उघडपणें मान्य केली आणि ते म्हणाले की. हिंदी लोकाना जर आमही आमचे स्वसमतीचे व स्वातन्याचे तत्त्व लावू डान्छिणार माहीं, तर आमचा पक्ष न्यायाचा व स्वातत्र्याचा आहे असे ईश्वरापुढें म्हणणें हें निवळ छोंग होय '

### निर्जीव व निःसत्त्व आश्वासनः

हिंदुस्थानानन्या चळवळीची जेव्हा अगदी कमाल झाली, तेव्हा काहीं तरी जाहीर आधासन देणें जरूरीनें सालें, आणि ता २० आगर्टने निर्जाद व निर्-सत्त्व आश्वासन जाहीर झालें. हैं आश्वासन महत्त्वाचें आहे खरें, पण तें निष्कारण ानेजीव व नि सत्त्व करून टाक्लेलें आहे, या आधासनावहल आन्ही आभारी काहों, पण स्थात ज्या अही व मर्यादा भाळन ठेविल्या आहेत त्या आम्हास मान्य नाहींत. मि. माँटेन्यु व लॉर्ड चेल्म्सफर्ड याना आपली जी योजना केठी ती त्या अशंना व मर्याहाना धम्ब अमल्याने त्याची योजनाहि अग्रमाधानकारक क्षाली आहे या योजनेवर गेल्या पाच महिन्यात व्यक्तिशः टाँका झालीच आणि मुंबईच्या जादा काँग्रेसने व दुसऱ्या पश्चाच्या चानगरन्स-नेंहि ला योजनेत काही अतिशय महत्वाचे पेरपार वरणे अत्यंत जहर औह अमें नन दिलें. कॉप्रेमच्या व कॉन्करन्तच्या मनात इतर बाबतीत वितीहि मतभेद अपला तरी उभयतानी सुचविलेल्या पेरपारात बहुतेक मुद्द्यावर एकमत आहे. आता त्या योजनेवर भाषण कोणतें मत प्रदर्शित कराळ त्याचे भी भगी-दरच भविष्य वर्तवृत देवीत नाहीं, परंतु आपण एक गीष्ट सञ्चात बाळगावी तो ही ही, जादा काँमेसच्या नेळी महायुद्ध चाद्ध असत्याने आमने हात एक-प्रकारें बांबले गेले होते. आता मुदसमाप्ति झाल्यानें आपल्या मागण्यात कोणता केरकार करावा याचा आपण विचार करा, जादा कॉप्रेमनें संपूर्ण प्रातिक स्वरा. ज्यास भामनी सामधी भसकी तरी तुर्व न्याय पोलीस व कायदा एनडी खाती सहा वर्षेत्रपति आम्डी आमच्याकडे मागत नाही असे म्हटले होते, परंतु त्यानंतर मुंबईच्या नामदारानी व संयुक्तशाताच्या श्री. केंग्रिटीने संपूर्ण शातिक स्वराज्य प्रारंभाषासूनच आमच्या हवाली करावें, अशी मागणी बेली आहे. आणि फ़र्नेवाइन कामेटांकडे बगाल, महास बैगेरे प्रातातूनहि अशीच मागणी केली जाईल, या रशीनें जादा केंब्रिनच्या ठरावानें फरक वरावा लागेल, या योजनेच्या क्षेत्रटी योजनाकारानी असा क्षेत्रा भारला होता की. या सुधार-मेची भावभगत काय आहे तिया निर्णय दिशीस दिशा लंडनास ब्हावयाचा समून पान्सन्या रणभूमीवर हा निकास सामगार आहे.

# हिंदुस्थानाविषयीं कृतज्ञतेचे उद्गारः

सुदैवानें आता महायुद्धः समाप्त होऊन दोम्त राष्ट्रं विजयी झालीं आहेत. महायुद चार्छ असता बडे त्रिटिश मुलाई। हिंदुस्थानविषयों काय उद्रार काडीत होते व कोणतो आभिवचने देत होते त्याची स्मृति जागृन करणे जरूर आहे ता. ९ सप्टेंबर रोजों स्ट्रार्ड हाल्डेन म्हणाले कों, 'मानवी जातीच्या स्वातंत्र्या-करिता हिंदी बीर आपलें रक्त ओतीत आहेत. अर्थातच युद्धानंतर स्याची स्थिति हर्शेसारखीच ठेवता येणें शक्य नाहीं. ' १९१७ च्या फेब्रुवारीत प्रधान मि. लॉईड जार्ज म्हणाले, 'बसाहती व हिंदुस्थान याच्याबडून झालेली मदत अप्रतिम आहे. या युद्धात अखंत आणीबाणीच्या वेळी स्यानी बजावि-केश्या कामगिरीचें मोल करताच येणार नाहीं. ' कनल मेरीवेदरच्या पुस्तकाच्या अस्तावनेत लों के कहान लिहितात—"हिंदी पलरणी अगदी ऐन प्रमंगी येअन ठेपऱ्या आणि त्यानी दोस्त राष्ट्रांची आणि मानवी सुधारणेची बाजू साभाळली. ही गाष्ट बादशहापासून ती तहत खालच्या अधिकाऱ्यापर्यत सर्वोस विदित आहे. हिंदश्यानानें ही जी कामिंगरी केली तिची आम्हास क्षींच विस्तृति पडणार नाहीं, " दुसऱ्या एमा प्रसंगी खाँईड जार्ज म्हणाले ' हिंदुस्थानानें किसी राजनिष्टेनें व किसी शीर्यानें जिटिश सैन्यास इसक देली त्याची आठवण युजणे शक्य बाही, रणयहाच्या अवसृत स्नानाच्या वेळी हिंदू-स्थानास त्याचा पुण्याश मिळेलच ' पुन एकदाता ८ नवंबर रोजॉ भाषण करिताना तेच प्रधानमती बोलले की, 'वसाहती व हिंदुस्थान यानी मर्द-पगाने सहून जब निळविण्याचा मार्ग खुला करून दिला आणि आमच्या सहा-गारमंडळात खुर्ची पटकावली हिंदी सैन्यानें (पॅलेस्टाइनमध्यें) जे मोठे विजय संपादन केले त्या योगानेंच प्रथम आमन्या शत्रुचे पाय लटपटं लागले. आता तहाच्या परिपदेच्या वेळी हिंदुस्थानच्या गरजाची आठवण ठेविछी पाहिजे. '

#### . स्वसंमनीचें तत्त्व हिंदुस्थानालाहि लावाः

हो सर्व तारीक आणि ही अभिवचनें ताली खिं; पण रेवाच्यापातून हिंदु-स्थानचें बच्याण वर्से साथावयाचें | 'स्वराज्य हा प्रायेक राष्ट्राचा जन्मसिद बक्त आहे. 'या तत्वासाठींच हा सणडा साला आणि हें तत्व प्रे. बुद्रुटसन पंडित मदनमोहन मालवीय.

याच्या सूत्रात १४ अशीत गोविलेलें आहे. आपला स्वार्य बाजून साहन देखींल इंग्लंड व फान्स यानी त्या अटीना आपली संमति दिली आहे. हें तत्त्व आस्ट्रिया-हंगेरीला लागू आहे, बाल्कन प्रदेश, पोलंड, तुर्कस्थानातील विविध प्रात यानाहि तेंच तत्त्र लावण्यात येणार आहे, परंतु हिंदुस्थानला तें कमें लागू कर-णार १ हिंदुस्थानाला स्वराज्य पाहिजे असे म्हणताच हिंदी लोगाच्या अपात्र-तेचा मुद्दा पुढे येतो. ज्याच्या संस्कृतीची मजल पांच हजार वर्षांपळीकडे जाते अशा हिंदूना व सुमारें ७/८ वर्षे हिंदुस्थानावर राज्य केलेल्या सुसलमानाना क्षापल्या छायकीचा पुरावा देण्याची पाळी यावी हैं दुर्भाग्य होय, परंतु काहीं लोक असेन आधळे असल्यानें स्थाची खात्री वरणें जहर आहे. बिटिशाचें येथें धागमन होण्यापूर्वी आन्हों राजस्त्रें चालविलों ही गोष्ट सोटून दिली त**री** आजमितील देखील ज्या देशात सर जगद्शिचंद्रासारखे शास्त्र, सर दी. माधवराव, सर सालरजंग वासारवे राज्यद्वांधर मंत्री, दादाभाई तौरोजी, सर फरोजशहा, न्या. रानडे, न्या. तेलंग, ना. गोखले यासारके पुढारों होऊन गेले, आणि ज्या देशातील वांरानों या युद्धात त्रिखंडात कार्ति सपादन केली सी देश स्वरा-ज्याला भवाज ठरेल काय है

### स्वसंमतीचें तत्त्व लावावयाचें कसें ?

हिंदुस्थानाला स्वसंस्तिचि तस्य लावा असे आरण वे म्हणती स्थाचा शर्य काय, याचा योडासा खुलासा क्ला पाहिने, स्वसंमति दोन प्रकारची असते. एक्या दिसाला निया प्रताला ' ते केणाच्या असलाग्यली रहाणार, मान्सस्या का जन्नीच्या, आस्त्रियाच्या वा इत्तलीच्या, शरीयाच्या वा कर्नाच्या का प्रश्न क्लिक्स वाच्या इस्टेजुक्य वे उत्तर वेहेल स्वाप्रमाणे स्वाची विश्वेद्वार लावण हा पहिला प्रकार होय. पेलेस्टाईन, संदिया जर्मन वगाहती, टायरील, ट्रास्ट, गेलिसिया वेगेर प्रांताची स्वसंगति या तस्याम असुमध्य विचार प्रताल होय. पेलेस्टाईन, दायरील, ट्रास्ट, गेलिसिया वेगेर प्रांताची स्वसंगति या तस्याम असुमध्य विचार प्राप्त मान्य विचार प्रवाण क्राया प्रयाण प्रताल मान्य व्याच्याचा था। या स्वसंगतीच्या द्वाच्या प्रवाण प्रवाण क्राय व्याच्याचा था। या स्वसंगतीच्या द्वाच्या प्रवाण क्राय स्वसंगतीचा क्राय प्रवाण विचार प्रवाण क्राय स्वसंगतीच्या द्वाच्या प्रवाण विचार प्रवाण क्राय स्वसंगतीच्या हाच सहित्य विचार प्रवाण प्रवाण क्राय स्वसंगतिचा हुत्य स्वसंगतिचा हुत्य

महास्य लागू आहे बारण आम्हास निश्चित साधाज्यात्त फुद्रन जावयाचे नत्त त्या साधाज्यात्त चाद्र राज्यपद्धतींन परक वरन ध्यावयाचा आहे, या दर्धने आम्हांन आस्मावनां तर्त लागू वरा अमें आमही जेडा जेडा मागणें करितों त्या त्या वेळों हर्गंच्या च्युरोकॅटिक राज्यपद्धतीच्या जागीं आमहास मानवेज आणि आमलें करितों त्या त्या वेळों हर्गंच्या च्युरोकॅटिक राज्यपद्धति सुरू करा हाच आमना आमल अपनी वेरे आता रसंसम्तीच्या तरवाच्या हरोनें पाहिले तरी मान्ये आमल अपनी वेरे आता रसंसम्तीच्या तरवाच्या हरोनें पाहिले तरी मान्ये सुरू असारी योजना आमृलाप्र सुरू वरा आणि वेयळ आमही तयार वेलेली दुमरी योजना आमृलाप्र सुरू वरा असाहि आमचा हर नहीं मान्ये प्रच्याच्या योजनेत्य आमही सुवाविलेले ऐरक्तर वरा म्हणें आजण्या राज्यपद्धति पुत्ती आमची रसंसमिति झाली आणि त्यानंतर पुत्रले हते के यावयाचे ते च्यूरों क्योंन न टरितों आचे आमची आहें स्वर्याचीं आमहात सुना मिळाली म्हणें स्वर्यों हालें सहस्यातीं तरूच आमहात साम्यातीं का साम्यातीं स्वरंपातीं का स्वरंपातीं प्रचावतीं पुत्ती वा साम्याच्या आहें एवटी ही मानणी पूर्ण केत्यात हिंदुस्थानातींक अमेतीय हर होजन इनज़नेची लाट उसळेळ आणि विदिश सामाज्याण अधिक स्वरुटी वेहेल

### रैक्टि-कमिटी व सिडनहमकंपू-

या स्वराज्यान्या प्रशाच्या वेळांच रेलिट-कमिटीचा रिपोर्ट पुढ आला आहे आणि सिडमेंट्रमकंपूक्तद्भन त्याचा मनताच दुरुपयाण करणात वेत अन-त्याने त्याचा निषेध नरणे जहर आहे आणशा रिपोर्टात हो कमिटीच असे लिहिते ही राजनिष्ठ हिंदी प्रचेट्या साहाज्यानंय अराजकाच्या पर्व कर्णाहंचा मोड करण्यात आला, यावहन मुट्टम साहाज्याचा अराजारच्या अराजकाच्या क्षेत्र लेकाच्या वेत नाहीत हा अन्याय दूर ब्हावा अरागि विराप्त वर्णे इत्तर क्षित्र वर्णाले वेत नाहीत हा अन्याय दूर ब्हावा अरागि विराप्त वर्णे इत्तर क्ष्मित्र त्याति वर्णाले क्ष्मित्र त्याति वर्णाले वर्णाण क्ष्मित्र वर्णाले वर

#### पंडित मदनमाहन मालवीय

रांव ब स्टेटफेटरी बांच्या योजनेटा त्याच्या हातारातल्या या तिविह्न सार्वेट दानों अवथटा चालविटा आहे हैं ऐकून आमन्या मनास घड़ा बगन आहे लोई हार्जिज गांनी या मिन्दल सर्वेद्धाना मिनवास एके प्रसम्में खर्परेश केखा होता, पण रक्षाचा काहाँ परिणाम सालेखा दिनत नाहाँ, त्याच्या मं लानीया हिंदी टोकावर परिणाम साम होईल बावा तरी त्यानों विचार कराया, या उत्तर्भा हिंदी टोकावर परिणाम साम होईल बावा तरी त्यानों विचार कराया, या त्यानार स्वेद्धान होईल सामा होईल स्वानी रिपोलीन कराये, या त्याच्या विचार करायानार स्वेद्धान होईल सामा हिंदी सामी सामवण विचार पहाया, रैलिट-कमिन्दीने ज्या अरवाचाराया सामा सामवण विचार पहाया, रैलिट-कमिन्दीने ज्या अरवाचाराया सामा सामवण विचार पहाया, रैलिट-कमिन्दीने ज्या अरवाचाराया सामवण सामवण विचार पहाया, रैलिट-कमिन्दीने ज्या अरवाचाराया सामवण सामवण विचार होत अमती

#### डेप्युटेशन व चळवळ.

आतार्यतस्या मास्या विवेचनावस्य आपला पश्च सत्याचा आहे आणि हर्याचा वाळ आपलास अवदृष्ट आहे हें आपल्या लशात आलंक अवेल, तयापि आमणे हात्र विलावतंत आपल्या विद्वत चळवळ वर्षेत आहेता, याकरिता आपल्य विवावतंत आपल्या विद्वत चळवळ वर्षेत आहेता, याकरिता आपल्य विवावतंत्र अपत्य वर्षे हर्सम्मान्या तालाचा एगरियो करा. अत प्रसामान्यांत आमचा दर्यो भेणापेशाहि समी प्रतीचा न राहतां सर्वाच्या वर्षेत्र सहील साल्यां दर्यो भेणापेशाहि समी प्रतीचा न राहतां सर्वाच्या वर्षेत्र सालाव्यांत आमचा दर्यो भेणापेशाहि समी प्रतीचा न राहतां सर्वाच्या वर्षेत्र सालाव्यांत आसचा दर्यो भेणापेशाहि समी प्रतीचा न राहतां सर्वाच्या वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र प्रतीच सालाव्यां करावां स्थापित कर्षेत्र प्रतीच स्थापित प्रतीच प्रतीच हर्यो हर्या हर्या सर्वाच्या कर्षेत्र प्रतीच सर्वाच्या कर्षेत्र प्रतीच सालाव्यां वर्षेत्र प्रतीच सर्वाच्या कर्षेत्र प्रतीच सालाव्यां वर्षेत्र प्रतीच सर्वाच्या कर्षेत्र सर्वाच्या कर्षेत्र प्रतीच स्थाप्त स्याप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्य

### मॉन्ट-फर्ड सुधारगाः

. दिन्नी-अभिवेशनानतर अनन्तर येथ कॉंग्रेसचे २४ वें अधिवेशन झालें हें अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी योडेच दिवस मॉटफर्ड सुधारणा जाहीर साल्या होत्या, त्यापूर्वीच्या मोर्ले-मिटो मुपाशाच्या मानाने पाहता मार्टफर्ड मुपाश्या पुष्टळच प्रयातिषर होत्या यान शंका नाही, तथापि महायुद्धात हिंदुस्वानाने स्वाधेयागपूर्वक पेतलेला भाग पुद्धात सल्लकल मिळालेले यहा, प्रे. यिक्सन यानी स्वधीनिष्याबाल साहलेले उदार व हिंदु-स्वानात सालेली राजकीय जायित या मानाने सद सुप्राप्या अपुच्या, निरामाजनक व अममाधानहार होत्या व तर्मव राष्ट्रीय सभेने जाहीर चेल. स्टोठ विक्कानी प्रतियोगी सहकारितेच्या तरवाची जाहीर घोषणा याच राष्ट्रीय समेत केली व मिळेल तें पदरात पाइन घेजन जाश्मीसाली चळकळ करण्याचा आपला हेन, जाहीर केला, पं. मालखीय होत सुप्राप्या सवनाच्या असाच मनाचे होते, असा रांतीनें या राष्ट्रीय सभेन प्रतियोगी सहकारितेचे तत्व माण्य होजल सुप्राप्या रावविष्याचा टराव साला. या सभेतिह प्राप्तिक पह इत्यर साथ होजल सुप्राप्या रावविष्याचा टराव साला. या सभेतिह प्राप्तिक पह इत्यर होता

भव हुनत होता पर्तु वानतर नोकरसाद्वांच्या हातृत जी अनेक घोर ऋर्षे झाली तीसुळे नोहरसाद्वांचर आपण निष्कारण विश्वास टाकला सत्ता अनुभव लोकास आला, ज्ञायर-अोडवायर यानी पंजाब प्रातांत जो कहर केला स्थासके अस्पत राजनिष्ठ असा सोक्षाचादि विश्वास नोकरसाद्वांचर नाजने अस्पत राजनिष्ठ असा सोक्षाचादि विश्वास नोकरसाद्वांचर प्रात्वेच पर्वेच तर्वे पर्वेचता करून साचे प्रेयेचता आदा वेच्या आदा वेच्या अधिवेदानास दृष्टीस पड़ले तेचे राष्ट्रीय समेचे सुधाणावर पूर्ण बहिल्यार पालण्याचा टराव पास केला नजर नाणपूर येचे राष्ट्रीय समेचे आधिवेदान भरले असता तेचेहि केलि, होनिल, कोहे, यावर बहिल्यार पालण्याचा टराव पास करण्यात आला, पत्रावस्थांचे नोकर साहीची वुदृहर्षे डोज्यासमोर खेळत होती, ओक सतापार्वे जञ्ज होते, वशी स्थिति होती तरी सुद्धा कोशिसलावर बहिल्यार पाल्य नोकरसाहीस मोकळे रान सोई नका असे पंजितकार्योंचे गाणपुरुषा वित्यासक मह काल आमदाने सामिलक कॉलेज व कोट योजनर या वित्यासक मह काल आमदाने सामिलक कॉलेज व कोट योजनराच स्थान पर्वेच लिलार पालणे इट होणार नाही, असेहि स्थाचे पत्र होते व ते स्थानी उपयत्व नाइण्यान करी केले नाही पर्वेच पेवताचीचा हा पोल प्यदेश प्रेयानी सामिली सहितार राष्ट्रीय समा स्थानित राष्ट्रीय समा स्थानित राष्ट्रीय सहितार प्राया उपयत्व ने पाल मार सिर्वात राष्ट्रीय समा स्थानित निवास केले नाही पर्वेच वित्याम हा विश्वात राष्ट्रीय समा स्थानित निवास केले नाही पर्वेच वित्यानी हा पोल प्यदेश प्रियानी स्थानित सामिली केले नाही पर्वेच प्रविद्यानी हा पोल प्यदेश प्राया विद्यान मार्थितीत राष्ट्रीय समा सालाहि

सुधारणांवर बहिष्कार

परत तत्त्वत पीडितर्जीनी या टरावास विरोध केला अमला तरी तो

### पांडित मदनमाहन माळवाय

टराव उत्थन करन ते मॉन्टफर्ड मुधारणेने देण्यात आलेल्या नन्या कोन्ति-कात शिरवे नाहाँत यावरून त्याची कोसेसनिष्ठा दिसून येते, शाळावरीळ बारि-ष्कारावावतिहे असेच, याचा तत्त्वत या बाहिप्नाराका विरोध होता, तयापि हिंदु युनिस्हिसीतीळ विद्यार्थ्यास शाळा सोडण्याचा उपदेश करण्याची महास्माजीनी इन्छा स्थक्त केत्यायोषय त्यानी महास्माजींस सन्ध-

राने विश्वविद्यालयात नेलें तेथे महात्माओं नी अभ्यास सोहून राष्ट्रीय हागक्यांन सामांल होष्याबहल विद्याच्यांस त्यार अस्वत्या स्वरंक्षेत्रमाणे

११२ विद्यार्थीय नावते हाळा सोहष्यास तयार अस्वत्यांन त्याना आटळलें,

स्वावटियनाच्या मार्थे.

नागपुर्व्या राष्ट्रीय समेरासन राष्ट्रीय समेर्च्या राजनात्यास वेरळेंच बळण

मिळालें मापुट अर्ज-वितस्य याचा बाळ सचून स्वाबल्यनाचा राजमार्थ आजकथाम सुरवात झालो. राष्ट्रांय समेर्च्या निर्णयाप्रमाणें राष्ट्रीय प्रशाच्या लोहाती
कीमिकावर पहिलार पातला, हजारी विद्यार्थीन राक्ष्यान स्वरं स्वरंक्ष्या क्षांत्र स्वरं स्वरंक्ष्या क्षांत्र स्वरंक्ष्य स्वरंक्य स्वरंक्ष्य स्वरंक्य स्वरंक्य स्वरंक्ष्य स्वरंक्य स्वरंक्य

मिळालें यापुट शर्ज-दिनस्या याचा काळ सपून स्वावलंदनाचा राजमार्य शान-म्याम सुखात साली. राष्ट्रीय सभेच्या निर्मेयाप्रमाणें राष्ट्रीय पशाच्या लोहानीं कीन्सिलावर बाहिन्दार पातला, हुजारों विद्यास्त्रीली साळा-कॅलिजें सीहली. राक्टों विकलानी केटीवर बाहिकार पातला, तरी पण राष्ट्रीय पराजें या गांश्मुळें ममाप्पान सालें नाहीं, हजारीं राष्ट्रांची राष्ट्राच्या शातेतुमार तुरंग-याम पण्डरला, बारशीली येथे नायदेशाची पळवळ होणार न्हणूत गाजली ताहि कावस्त्रिक्य पांची ऑर्मी साववित्री, आता अनेव कारणांचूळे राष्ट्रीय मम्याच्यानच एक्पकारासी अस्ता व्यत्त झाल, इन्हे सहस्ताची दहण्याहाहिंदि जोरात नुरू साली तेव्हा निल तींड दण्यामाठी व राष्ट्रात वर्ष परात पुत् देव माणांचें या सहिर्चेन पहित्रजीनी प्रयन्त करणांची द्रागित पर स्थादत मने आपल प्रेय व कार्यमाग सर्वव पहल्काहारमालें प्राणीत पर स्थादत पारेर पडजा होता, तेव्हों नो व देतातील परीपरार बाच्यांन ऐपय पडह्म आपल सर्वानि एक्युटीन सरकाराण तींक यार्वे या रच्छेनं परिनजीती होता.

पश्चाय परिषद्द भरति याचे योजून स्वाप्रमाणे मुंबईन त्यांनी परिषद बोलावली.

सर विश्वेश्वर अरुया असे दोन अध्यक्ष होते. या समॅत दोन दिख्य गरीप मवति न भवति होऊन पुढील आरायाचा ठराव मंजूर साला.

### ऐक्यार्थ प्रयत्नः

- १. गेल्या कोहीं आठवड्यापासून हिंदुण्यानातील किरयेक प्रातातृत, सिन् त्यांच्या व समार्थद्रांच्या नाववार्य क्षेत्र विस्तृत करून, ते कावदे तातृ क्षेत्र जात आहेत व राजकोय पुण्याच्या वावतीत सामान्य भाषपाचाहि दुरुसीय केवा जात आहे. या योगाने सत्मत्रट भरवज्य सुरू साली अपून तिच्या तडाव्यात किरयेक प्रमुख पुटारी व नागरिक हेहि सापडले आहेत. सरमार्थे हें घोरण लेखनस्तातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, सस्थापनस्यातव्य वेगेरे गागरिकाच्या भागदी मुख्युत ह्यावर निकारण हवा करणार आहे अमें मा समेस बाटत आहे विशाय तिला ऑहि बाटते में, या घोरणाचा देश तर निक्टल सालाय आहे पण बरती जनतेयी लक्षात्रभूति नष्ट होजन लेखाच्या शीभात महत्र पटले आहे बात्यव सत्वारमें हें घोरण ताव्यतीय यदलले आहे अमें या सभेषे स्पष्ट मत आहे.
  - २. या पारिषट्चें असिंहि मत आहे की, देशाच्या तकारी दूर टीऊन पूर्ण जवाबदारीच्या राज्यपद्धतीचा दर्जा प्राप्त करून घेण्यास दुसरा कोणताहि उपाय उत्त्वा नाही असे ति सेराय ठरेपयेंत अहमदाबादच्या राष्ट्रीय महासभेने ठरवि-केत्या कायदेमंगाच्या चळवळीना उपक्रम करूं नये.
  - ३. ता. २१ डिसेंबर १९२१ रोजी कलकत्ता वेथें ब्हाईवरांबामी आपरवा मापणात ले विचार प्रदर्शित बेले, त्याना मान देण्याच्या हेतूने, व पत्राव आणि खिलापन याच्या संवेधार्वी याच्हाणी दूर वर्गण आणि वसाहतीच्या धर्नाच संवंधा स्वरंधा स्वरंधा

#### पंडित मदनमोहन मालवीय.

तिहा देश आहे.

कुरु वातावरण उत्पन होष्यासाठी मिसियाचा कायदा व समार्बदांचा कायदा कर्माबदांचा कायदा कर्माबदांचा कार्या करण्यासंवंधाचे जाहीरमामे, व स्या कायपादासी निचालेले हुकुम, सर्कारमें परत ध्यावे आणि स्या कायपान्वमें विश्वा झालेले, वक्टला चाह्य असलेले सर्व लोक सीहन सावे तसंव , व्याञ्ची सामान्य कार- साव्या नावाखालीहि कित्येक लोकाना, ते वाततेच्या मनापास्न विलक्ष दळने मसतान, दिशा झालेल्या आहेत, स्याञ्ची सरकार्म सुचित्रेलेल एक वैधा पार्यपदेच्या ५ व्या टराचा निदेश केल्या विश्वास्त कर्मा परिष्टेच्या ५ व्या टराचात निर्देष केल्या विश्वास क्रायाचा कर्मा इस्ताची किमिटी, मत्रमेदाच्या निर्वास स्वाप्त सरवंद नेमण्याचा भीर

कार देउन, मरकारन नेमावी; व तिने अगर सर्पचानें शिकारस कैलेले सर्व

#### केदांहि सोटप्यात यावे, व तडजोटीच्या परिपरेचा निराल होर्श्यात हरताळ, पिकेटिंग व नग्येरेमंग भागपिप्यात यावे अमेंहि या परिपरेचे मत आहे. चर्तल परिपरेची मागणी

४ देवातील आजनी आणीबाणीची स्थिति व स्ववस्स तहजोड पडकून आणव्याची आवस्यकना साकडे स्वतः त्या वार्यस्वेषे सत असे अरहे की, शक्य तितक्या स्वकट गोस्नेमेज परिषद (Round Table Conterence) । बीसाविष्यात साबी व शिटेश प्रधानमंडद्वातीं सद्दर परिषदेत तहजोड पहचून आण्याकरिती असर तो आधेकार स्टूस्सर्यस्वाहेबाना देउन देवाबा.

५ पंताब, निलाफन व स्वराज्य या प्रधाच्या बावतीत राष्ट्राच्या झामध्या इत्य आहेत, याच्या तपारीतांत आज म शिरता हो परिवर पुत्रील एहरवांची एक किसी नेपीत अस्त, एका वाजुला मरकार व रुसऱ्या बाजुला देशांतील महत्त्वाच्या शत्रशीय मंत्र्या यांच्यांची प्रप्यवहार कम्न तक्तांडीच्या परिदेवे समासद व परिवर्षेची तारीत्म वर्गेर तपशिलाच्या गीष्टी टरविंगे, जमर तर पुत्रा: मण्याच परिवर बीलावण, व आजने टराव अमलांत आण्णवाहर्ता कराच्या एशण्याच्या देशच्या आरुपंतिक गोष्टी काण या रावंचाच्या तर्हे अपिकार षाडिया, ८ वें. चेंप्टिस्टा, ९ श्री. रायजादा भगतराम, १० डॉ. गौर, ११ पं. हदयनाथ कुंझरू, १२ श्री. नटराजन, १३ श्री. सी. श्रार. रेडी, १४ श्री सत्यमूर्ती, १५ पं गोकर्णनाथ मिश्र, १६ मो. एस. सी. मुकर्जी, १७ वें. जिना, १८ श्री. जी. पम्. सुर्थी, १९ वें. बी. चक्तवर्ती, वें. हसन इमाम.

या परिपरेश बितेष उपयोग शाला नाहीं सरकारने आपत्या दश्यशाहीच्या भोरणात मुळीच पत्रक केला नाहीं, हनकेंच नाई तर स्वकरच म. गांधींस अटक कहन कोवमनास क्षिती मान आहे हैं दागबून दिलें.

#### स्वराज्य पक्षाची स्थापनाः

हा बेळपर्यंत कहिमचे राजकारण व कौन्सिलचे राजकारण ही दोन्हा स्पर्दा स्वतंत्र होता पांतृ कीन्मिटवरील बहिष्कार कंग्रिममें पुकारत्यापास्त्र राष्ट्रीय पशापुर्ति तसी दोन्ही भिन्न संस्थाचे राजकारण एकच किंदुना अभिन्न प्राल्य या कोन्सिच्यादाला मध्य कांग्रेसच्या बेली पुना तोड कुटेले, व कॉक्ष-को को बेन्सिल्यात शिराद को महण्यारा एक प्रवल पत्र तेचे निर्माण बाला पं मालवरीय पूर्तपास्त्रच कोन्सिलप्रवेशाचे ममर्थन करणारे होते. त्यानी या बाडात बोन्सिलप्रदेशाचे समर्थनच केले. व गया येचे देशाचेश्च दास्त या बाडात बोन्सिलप्रदेशाचे समर्थनच केले. व गया येचे देशाचेश्च दास्त या केथप्रपत्रेत्वालां 'स्वाराज्यपक्ष' नावाचा कैनिलप्रवेशानुहुल क्षता एक पत्र निर्माण झाला, लानुळे खु विकास केले. व पुटे स. १९२३ सालों दिश्चो योधिल प्रवारा बोग्नेसमें कोन्सिलप्रवेशला समति दिली तरीहि हे मतमेन्द दूर साले नाहाता वांग्नेसमें कीन्सिलप्रवेशला समति दिली तरीहि हे सतमेन्द दूर

ले. अर्केच्लेत इंस्तुज्यासानें आपत्या संप्रदित बळावर नोकस्ताहीला अगरी सुरेतुस्ते बस्त सीडलें, नोकस्ताहीला अगरी सुरेतुस्ते बस्त सीडलें, नोकस्ताहीले पराज्यावर पराज्य शाले, ध, १९९९-मच्चे राष्ट्रीय प्रशाले इंस्तुज्याच्या मागणांवरल देनन्तरं रहाव मार्च्यात आले. या दोन्दिबेंला पे. मार्ट्यपीयजीनीं आपस्या कराल्यात साल्याते या मार्च्यात साल्याते पारिवा दिला परंतु राष्ट्रीय पशाच्या मार्च्यात स्वत्राल्यां मार्ग्याते परिवा दिला परंतु राष्ट्रीय पशाच्या मार्ग्यात्वर सरकारते द्वंद्वनदि पाहिलें नार्वी.

होदपश्तवें कीन्सितात असे भाडण 'सुर होतें, परंतु काँग्रेममध्यें देशांतील

#### पंडित महनमोहन मालवीय.

मर्ब पञ्च सामोल हाले नब्हते. त्या सर्वाचा काँग्रेममर्च्य समावेदा ब्हाबा वा हेदूने दिली वेचे ता. २३-१-२५ रोजी म गांधींच्या अध्यरतेखाली एक सर्वरक्षाय परिषद बोळावच्यात आली. या मनेपुड पुढोल काम होती.

### पुनः ऐक्यासार्थः

९ सर्व पक्षामध्यें ऐक्य उरपन्न होउन काँग्रेसमध्ये सर्व पक्षाना सामित क्सें होता बेईल तें टराविणें

े हिंदू व मुनलमान याचे दरम्यान सलोखा उरान्न कमा करता गेईल याचा विचार करणें

३ मर्न पशाना समत होईल अशी स्वराज्याची योजना तयार वर्णे.

या समेत भावण करताना पंडितजी म्हणाने 'निर्निराज्या जातीमधील न्तेत्र्याचा निकाल अगोदर करण्यापेक्षां देशानील सई राजकीय पशाची एकी होंने स्वराज्याच्या दरीने अधिक जरूर महणून राजशीय मनमेद अगतील ते क्रमी क्रण्याचा प्रयत्न करून सर्व राजकीय पश्चाचे ऐक्य प्रथम करण्याचा प्रयत्न केला पाहिते. गरकार हुआ आपन्या पुराचा पायदा चेत आहे आणि बेमुब्त-मीर व एक प्रधार मिलंक्त बनलें आहे. बायरेकी निमात्रात पास झालेच्या ठरा-बाना सरकार काही किंमन देन नाहीं, ली कमिशनच्या शिकारशी असेंवर्जीत चहमताने पेटाळत्या गेन्या असम्या तरी मरकार छोकपशाचा उपमई कम्न वर्में हमीरपणाने त्या अमलांत आर्यु शकते, साकाराय लोकमताची पर्या बारे-जाशी झाली आहे. अशा स्थितीत अमेंस्टीमधील साप्ता बेळ वाया जाती अमें बाटते. ही स्थिति गुधारण्याकरितां सर्व पराची ( रानकीय ) एकी होऊन कांन्यिलांनील कामकान अधिक जीमदार शाले पाहिने, हिंदू-सुराहमानांचे विवासकी पंडितजी म्हणाले, या प्रथाने दीन भाग आहेत. हिंदूना अगोदर जातबार प्रतिनिधिश्वाचे मागमें बिन्द्रेज प्रेयत नाहीं, छरानी येथे बहार शाम्याननर पुढे ज्या बांही भोडी चहुन आस्या स्यामुळे जानवार प्रति-निधित मान्य केल्याने जाति शतीत एकी वाडण्याणेत्रशी वेधीन केत्र मात्र ागा र जान तरम होऊँ नागते ब रदा भुशेचे परिचाम भाषामी दिनी होतीत से सामती बेत नाहीं, तवावि ती करार जमेग भक्त स्वाचे अनुग्रेपाने हिंद-सारता कर करते. सारतमानातील सांदर्भ स्टिशास, सात्र तो करार सुगण्यान संपूता स्थाप वस्त नवीन मुपारणांत रयोना आणखी जातवार जास्त हवः हिंद्रेच्या संमतीनें मिळविष्याची दृश्छा असेळ तर र कार्य दुर्घेट आहे व मान हिंदु सुवरमानोचा नवीन करार होळन स्थाचे जोरावर सुवारणा मिळविष्यास कालवाचि लागेठ, हिंदु-महारक्षेत्र सत दृश्यूम मठा जरी कोर्डी अधिकार्युवेक सावती लागेठ हिंदु-महारक्षेत्र सत दृश्यूम मठा जरी कोर्डी अधिकार्युवेक सावती लागे नार्री तर्री हिंदु संस्थापारण मत प्रश्यूम मी असंसार्य् करिन कीं, जातवार प्रतिनिधिरत हिंदुन सुक्रीय मान्य नार्डी, स्थाचे योगानें फार बाहेट एरिगाम साले आहेत, जातवार प्रतिनिधिरत व राष्ट्रीय मान्य यांची सांगड सवण कर्य नार्डी, जायभि लक्षतिस्था करारच्या मार्ग जायगती हिंदुची स्था नार्डी, अस्त्रमान ती चुकांची दिवत अस्त्री तर्री जायग्रेन सुकलमान वेत्र स्थानार्डी, अस्त्रमान ती चुकांची दिवत अस्त्री तर्री कांच्येन सुकलमान वेत्र स्थानार्ची, क्ष्यूम कर्याल तर्वार आहेत, "भावमाण वार्यास क्ष्यूल आहेत तोच्यात हिंदुचीहि ती कबूल करणें व स्थायमाणें हिंदु बागप्यास तयार आहेत,"

या समेत पृष्ठितभीशिशय अनेक गृहस्थाची भाषणे होऊन पृष्ठील चार

प्रशांचा विचार वरण्याताठीं एक कमिटी नेमण्यात आली.

९ संयुक्त वाँग्रेम वशी वरता येईल ? २ जातिप्रतिनिधिखायाल विचार

५ जातत्रातानावाचाच्या १५ तर्वे । ३ संकारी नोकच्यांमध्ये निर्रानेराल्या जातींना भवसर मिळण्याची ब्यास्था,

भ स्वराज्याची बोजना. ही कमिश्री सर्वपत्रीय मतांच्या सभावदाची असून स्यांत पं. माळवीय हेिंह एक होते.

२६ ५७ ६।त. या कामेटीवास्त ऐक्य साधव्याचा प्रवतः व्हावा तक्षा हाला नाही, वातु तुर् कोनेसमध्येव रसाज्यक्ष व प्रतिसहकारवक्ष अने दोन वस निर्माण झाले. स्वराज्यपक्षांन फूट

याच सुमारास कॉन्सिकमधील स्वर्धिय प्रशाद नृत्यद्वर साली, कॉसिलांत '
गेल्यानंतर अधिकाराच्या जामा परश्रामा वो माही यावरल त्या प्रशंत याद 
उत्तत ताला, व ती पुढे कराज विकीषाता जाकन दोन प्रश्न उपर साले, 
मार्च १९२९ मध्ये नेहरूबम्ति स्वर्धान्य मनायुद्ध खाँन्सीन सरसर 
आपन्या मनाय बाडोबोरि किम्म देन माहि, असे बाहुन समायुद्ध स्वर्धान्त अस्मायुद्ध साले स्वर्धान स्वर्ध दिन देह स्वर्धन स्वर्ध स्वर्धन स्वर्ध प्रश्न है स्वर्धन स्वर्

#### पाँडेत मदनमोहन मालवीय.

चपुटला, त्यावेटी प्रतियोगी सङ्कारितेच्या तत्त्वाप्रमाणे कॉसिलप्रवेश इष्ट वसा आहे याचे समर्थन कस्ताना पं मालबीय म्हणाले.

-अमृतसरच्या काँग्रेममध्यें लो. दिळक, म गांधी च दे. वं. दास या तिथाचे एरमत होऊन प्रतियोगी सहकारितेचे घोरण मंजूर झालें. पण नेहरूच्या ठरामत घड हैं ना तें एकहि धोरण नाहीं, म्हणून असना ठराव करून काँग्रेमनें आपलें इंसे करून घेऊं नये असहकारिना बडाली म्हणून स्वराजिस्ट की न्यिलांन शिरले तेथे एकजात विरोध करण्याचा त्याचा ढाव साधका नाहीं हैं पंडित नेहरूंनीं स्कीन-विमिशीची व पटेल यानी अध्य-क्षाची जागा स्वीकारली यावरूनच सिद्ध होत आहे. स्कीन-कमिटीची नेहरूंना

मोठी आज्ञा वाटते, पण खाचा हा श्रम लवरण्य दूर होईल कार्यकारी महळातत्वा व दिवाणगिरीच्या जागावर वरआपण खबीर देशमण पाठबूं शकूं तर देशहिताची अगति खात्रीनें होईल पन्नास वर्षीच्या माह्या अतु-भवात स्रो, टिक्रकासारवा चाणाञ्च, दूरदर्शी मुत्तादी मेला बाढळलाच नाहीं. महारमाजी अनेकदा फलके, परंत लोकमान्य टिळक केव्हाहि फलके नाहीत अशा खोकमान्यानी प्रतियोगी सहकारिनेचें धोरण घालून दिलें आहे. अधिकाराच्या जितक्या जागा कवजात घेतां येतील तितक्या च्या आणि त्यांतन जितके देशकल्याण साधण्यासारखें अमेल तितकें साधून प्या अशी त्याची शिक-वण आहे. त्या शिरवणीत अनुसहन स्वराजिस्ट सरकारच्या छावणीत सुमले. पण तेयल्या मान्याच्या जागा इस्तगत वरात्याचे वे नाकारीत आहेत !

### सर्व पक्षांची जूट करा

"गांधीजीना देखील कायदेभंग आज अशक्य बाटत आहे, मन या उराबांत हैं कामरेभेगाचे युजगावण कशास पाहिने ? सरकारला बटणीवर आणावयाचे क्ष्यान्यास सर्व पशाची काँप्रेयच्या निशाणाखालाँ एकब्ट करा. १९१९ पर्येन कींग्रेसचे दावाजे सर्वाना शुले होते. आतां कींग्रेगसंस्था मूठभर स्वराजिस्टांच्या स्वरूपीन बैली जात शाहे. आजण्या क्रॉवेशमध्ये मुख्यमानहि नाहान व जमीन-दारहि दिस्त नाहाँत ! सार्याच्या पीपासाची धड पाल्न हाँमेनचे दरवाजे वास्त्व मंद करण्यांत आहे आहेत ! असन्या धारणाने येथा निवश्यकीत कारपन वर पर वार्याची पर्जती होईल या दुरामहाने काँवेन राष्ट्रिताचा कात करीत आहे बार बरापूर्वी माझे हैं विवार परणारे जिउके प्रतिनिधी होते त्याहुन आज बरेच अधिक आहेत आणि यापुढें आमर्चेच धोरण यशस्त्री होभ्याची चिन्हें दिसत आहेन.''

क्षशा रोतींने काँग्रेयमधीक दोन पशातच बाद उराज झाला व तो निय-विष्णायियाँ अनेको हुन अनेक प्रशास्त्र प्रयस्त सुरू झाले. व त्याप्रमाणे मार्चे १९९६ मध्ये साक्ष्मनीस एक सभा गरविष्णात आली या समेला पं. भास्त-पीयकींमा हुन्य राहता आले नाहीं तथी लानी उमय पशात तडनोड कशी क्रांची वानंत्रधाने पुत्रीलप्रमाणे पत्र पाठविलें होतें

#### ऐक्य कर्से साधावें

"दिवसानुदियम माझा अशी हट खात्री होत चालली आहे हाँ, हिंदु-स्थानात स्राज्याची स्थापना व्यक्ति स्थानी अशी ज्याची अंत करणवूर्यक मनीपा आहे त्या सर्वानी एकज्ट महन आपला एक धंतुक्त काँग्रेस पश्च बनवावा आणि वरिष्ठ व प्रातिक क्रीनिकलात त्या संतुक्त काँग्रेसपशाची बहुमत स्थापित रूपि, हो गोष्ट साध्य होज्याला प्रत्येक पश्चान आपले धौरण सुप्यापर्वे आणि प्रतिपशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकानिह भोडामा बहलावा गेल्या महित्यात सुर्वे-दंत्र जो नेदानिस्ट पश्चाचे परिषद साली तिने क्षीम्बच्या बाहेरच्या सर्वे पश्चाना पूर्वीपश्च काँग्रेसच्या अगरों जवळ भणले आहे. आता जवास्य हाती क्षेत्रमची सूर्में आहेत स्थानीह आपने घोषण आपि आपने नियम बाहेश बहुद्व कश्चिमसच्ये प्रधाना मार्ग मोक्टा कस्य यावा अशानिस्थी स्थाने

मन बळविण्याचा आपण प्रयान बेला पाहिने माह्या समजुतीने पुढील धीरणावर सर्व पशांची एकजूट होऊं हाकेल तें धीरण अर्थे---

पारण शत्—

१ प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीन राष्ट्रीय समेर्चे कीड हेंच आपले राष्ट्रीय ध्येय होन अशी स्वर समिति धावी.

२ राष्ट्राच्या मागणीयो परिणामहारक बनावणो करण्यात कार्यप्रक सावेनय कार्यदेशंग हेंच असेरचे राज आहे, पण आज राष्ट्राची तथी तवारी नाहीं या मिद्याताला संबति साबी.

३ परदेशी कापडाचा मंबेचेर स्वान करून स्वरेशी कापड बापरारें, स्वानन्त्रा स्वान सादी बावस्त्रास टलम

😾 ज्या राजधीय ग्रेस्मा 峯 भेगवर्षे क्षीड मान्य करतील त्या - ग्रेस्थाना राष्ट्रीय

#### पंडित मदनमोहन मालवीय.

सभेला प्रतिनिधी पाठावेना येतील अग्रा- पदतीन निवडग्रकांच्या नियमांत दहम्ती करावी.

५ कायदेगडळातल्या काँग्रेक्षच्या प्रतिनिधानी प्रतियोगी सहकारिता है घोरण स्त्रीकास्न मुख्यतः पुढील गोष्टी साधायाची खटपट कराबी-

#### कायदेमंडळांत करावयाची कामें

- ( अ ) त्रिटिश साम्राज्यातील स्तायत्त वसाहतीतन्याप्रमाणे जवाबदार राज्य-पदाति सर्फे स्वराज्यसेपादन करणे
  - ( था ) राज्यकारमाराचा सर्चे व विदेशत लक्ष्मी सर्चे वसी सर्चे.
- (इ) कराचा बोजा कमी करणे.
- ( ई ) शहरातून व खेडपागडपातून आरोध्यरक्षणाची समाधानकारक तन-बीज करण.
- (उ) मुलाना न मुलीना सार्वात्रिक प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद कर्णे. ( क ) संरक्षक जकातपद्धति व तारतन्याने अवलंबन करून व पेट्या स्यापन
- बस्त व माडवल पुरस्त देशी उद्योगषंश्रास उतेपन देणें. ( ऋ ) दारू गाटणें व विक्णें याचा शक्य तिनक्या सक्कर वंदी करेंगे.
- ( ऋ ) अस्टुर्य वर्षीना सर्वे सार्वेजनिक जागी मुक्तद्रार ठेशून व अन्य रीती-नाँदे अस्ट्रियतानिवारण करेंगे.
- ( ल ) राजकीय शिक्षणात देशाभिमान, परधर्ममहिष्णुना आणि नागरिक-खाची कर्रम्ये मार्चे प्रत्यक्ष शिक्षण देणें.
- (ए) भरतुनी उद्योगधंदे म्हणून हातरहाट व हातमान चालविण्याला समेजन देंगे.
- ( ए ) शाळा, विदापीठें, आणि केंद्रिजे यातून रूप्करी शिक्षण मिळविष्याची तप्रवीत दर्ण.
- (ओ) सरदारी सारदातून राज्य तितही जनद हिंदी बामगाराची
- भानी दर्णे. ६ उचा बेळी कोण याहि एदाया आतिक कायरेमंडळातील कांब्रेस हराच्या लोकनियक समासदाना बहुमताने असे बाटेक की, दिवाणाची किंवा दुसरी कीणतीहि सनेबी, जबाबशरीयी व सूत्रवारित्वाची जागा परहरत्याने आपत्या वतार्चे क्रम्याण अभिक सायेल त्या बेळों ती जागा स्वीकारण्याला इस्तत क्षतं नदे, मात्र त्या कामाच्या घोरणावर कोक्पशाची नजर राहावी.

#### खराज<u>्यार्थ प्रयत्न.</u>

- जातीजातीत तंटे उद्भवत्यास ते मिटाविष्याक्वे प्रत्येक समासदाचें लक्ष
   असावें,
- कायरेमंडळाच्या बाहेरिह कॅांप्रेस पद्धानं जनतेची राजकीय, सामाजिक, क्षीयोगिक, आर्थिक, व ब्ववहारिवयंक उन्नति साधण्याचा प्रयत्न करावा.
- ९. वरील सूचना मंजूर करण्याहरिता प्रयम ऑ. ई. कॉं. वसिटीची समा मरवादी आणी नंतर वॉप्नेंचची जादा बैठक बोलाबुन सीत या कार्यक्रमाचा विचार करून तो मंजूर करावा.
- ९०. तांगर्यंत तुर्त कायेर्भडळाच्या निवडगुक्तिस्ता उमेदवार ठरविष्याचं काम सास कमित्राकडे सांपवावं आणि त्या क्मित्रातृन काँमेमला येऊन मिळ-णाऱ्या सर्व पक्षाचे यथात्रमाण सभासर घेतेले जावेत.

#### हाच खरा लोकपक्ष

हा वर सुविविजेला बार्यरम काँग्रेमने स्वीकारला तर देशात काँग्रेमचा संयुक्त पश्च प्रस्थापित होईल. स्यास अखिल भारतवर्षाच्या वनीने बोलण्याचा रारा क्षिकार मेर्डल आणि स्पानें हाती घेनलेल्या कार्योत स्यास हसीच्या क्रोण-खाहि एका पद्मपेक्षा अधिक यस खात्रांने मिळेल. १८८९, १९०५ आणि १९९६ या साला कांग्रेनच्या बैडही सर्व पर्शाच्या एकविचाराने मरल्याने १८९२, १९०५ व १९९९ या सालच्या सुधारणा आपणांस प्राप्त साल्या. १८८५ साली बाँग्रेपची स्थापना शाल्यावेळेप सूत मी काँग्रेसचा समागद अग-रवाने बापुर्वे जी मोठी गुधारणा होणार आहे तिवेंहि धेव काँग्रेवलाच मिठावें अशी माझी बजबसर इच्छा आहे. मी कॉॅंप्रेगला विशेष करनों असे नमने मनात आणणें ही देशील मोडी चुक आहे. मात्र हरीच्या काँग्रेयचें जें घोश्य भाहे. स्याच्यानिहद मारा चळाळ भाहे, कारण अनेक विचारवंत समागदांना कॅरियर वाजर्व घोरण बदलते प हिन्ने अनेच बाटत आहे. स्रोपेयर्चे घोरण निधित, सुनंगत य समंजरापणाचे होऊन काँग्रेरच्या शंगो पूर्वीचे, सामध्ये याँवे आणि पूर्वीसारणीच ही संस्था सर्व सुनिश्चित जननेच्या मताचे प्रतिश्चित दर्श-विगारी ब्हाबी भनाच माप्ता मनोदय अहे. राष्ट्राच्या करपाणासाठी झरणारे जे माने सहकारी आहेत ते माह्या या सूचनाचा गंमीहरूने मोलबर विचार कर-क्षेत्र अवा बला भरवता बाटली."

यानंतर सावरातिस कोही अटीवर तडजीड झाली. पंजु ती विकती नाही. पुडे पं. माळवीय, लाखा ळजपतराय प्रस्तीनी सर्वेवर १९२६मध्ये पुतः एक प्रयत्न केळा पण तोहि सावला नाही. अवा रोतीने देशातील सर्व पक्षा विदान कोण्याच्ये तस्त सर्वेत अंत्राची क्ष्यं अध्यावहरू पं. माळवीय यांनी मंगीरप प्रयत्न केले, पांत अमें प्रयत्न करीत अखताना स्वानी आप्रयात्ना हो होते नाही. ते स्वत प्रतिसहद्वार पदाचे समावद नम्देते तरी त्या प्राची में तहत्व त्याना पुराष्ट्र सान्य अमन व संघी साम्यताच पण माळ्याताचा होते तर्वे त्याना पुराष्ट्र सान्य अमन व संघी साम्यताच पण माळ्यासाहि ते चुकत नसन.

प्रतिसदकार प्रशात पीड़तकी प्रत्यक्ष समाविष्ट न हाले तरी त्यांना त्या प्रशाना सर्व हार्यकम् मान्य होता ही गोष्ट मात्र सरी, जुलै स. १९२६ मध्ये कलकता वेथे युनिव्हस्तिरी इस्टिटपुटमचे त्याचे 'प्रतियोगी सहसारिता' या

विपयावर पुढील भाषायाचे मापण झाले.

#### प्रतियोगी सहकारितेचा पुरस्कार

" १८८५ सालों काँप्रेस स्यापन झाथी तेव्दापासून तिनें ' जपाबदार राज्य-पदानि ' हें ध्येम डोज्यापुडें ठेजून तम्त्रीत्वर्य अय्याहत प्रयत्न केले आहेत. ९८९२ साली प्रातिनिधिक पद्धतीचा पहिला उपक्रम करण्यात आला. व त्या-नंतर मुधारणाने दोन इते मिळाले, ही कींब्रेडच्या चळवळीचींच फळें होत. भात्र प्रत्येक बेळी दिखेल्या सुधारणा त्या त्या बेळच्या खोकाच्या आकाशाच्या मानानें अपुर्या, अपमानकारक व निराधातनक अद्याच ठरव्या, आजहि स्थिति अशी आहे कीं, में टफर्ड सुप्रारणा अवसाधानकारक म्हणून सर्वानी एकजान वि कारन्या तरी त्याचा अंगल चार्च आहे. इसरी गीट अशी की. हा स्थारणा-कायदा दुइस्त हो अन पुत्रचा हुना मिळावयाचा म्हणजे पार्लियः निच प्रन: दायदा केला पाहिने, हिंदी लोकाची स्वराज्याची लायकी उपविष्याचे काम सुपारणा कायपाने पार्टमेंशक दे दिने ही पृष्ट आहे. हजारी वर्षे ज्या हिंदेनी उत्तम तन्हेने राज्ये चालविको आणि आशियातच नाहे तर युरोप खंडानहि ज्या मुनलमानांचें एक बेळ राज्य पनररेळें होते. स्या हिंदू-मुनलमानाना ही गोष्ट अपमानास्त्र आहे. अनुनत्तर काँप्रियने मुधारणा सम्बूत घेण्याने ठरविके सरी या कलमाबहरू निवेधन स्वक नेजा आहे. समारणांना आज सहा वर्षे आवण अनुमय भेन अन्त त्या नीट चाद शकत नाहींन हेंहि दिन्त आले हैं आहे.

फरीदपुरचा हवाला

सब स्थितीचा विवार करताना आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिचे। ती ही की, आमन्यात एकी नाहीं पूर्ण जबाबदारीचें स्वराज्य लवनर मिळ-विण्यास सुधारणाचा शक्य तितमा उपयोग करून ध्यावा असे एक पश्च म्हणती. तर सनत विरोधन करून मरकारला स्वराज्य देष्यास भाग पाडावें अर्ने दसऱ्या पत्ताचें म्हणणें आहे द्विदलराज्याद्वति नेस्तनावृद क्लेली पाहण्यास दासवाय ह्यात होते, पण तेवझाने सरकारचें राज्य काही बद पडलें नाही। सरकारासी सतत विरोध करणें अशक्य असून वेच्हा तरी तडजोडीवर आले पाहिजे हैं दासवार् वाण्त होते परीदपूरच्या भाषणात या तडनोडींवा पूर्वाप्त म्हणून त्यानी आपल्या काही अदीहि माडल्या होत्या व सरकारच्या वृतीत लवकरच भरत पहुन वेदेल अश्री त्याची अरेशा होती दुर्देशमें काळांने त्याना अवा-नक्त ओहन मेळें व आपण अशा विकट स्पितीत ग्रेजन पडलों आपसातील दुहिंसुळे बेत्या निवडगुकींत स्वराज्य पक्षाचें बल क्सी होईल एक गोष्ट त्याला विरोय जावम होणार आहे ती अशी थीं, सनत विरोधार्चे धोरण मुख्यातीलाच त्याने सोडले अवलें तरी दासवार्युच्या नियनापातून बनतेला नापरान अज्ञा तन्हेंचें वर्तन स्वाचे दातून बेळोवेळी झालेलें आहे स्साज्यपक्षानें कीन्धिजातून उदन येण्याचा जो प्रयोग देला तो याचेच

एक उराहरण होय बानपुरणा ठावाची बजावणी बरण्याच्या भरीत पहुन स्कीन कमिशारील जागा पंक मोतीलाल नेहक यांनी सोडला! बास्त-विक ह्या बनिटीचे कार्य देशाला दिवावहच होईल असेंच त्याचे न्याविदाः मत होतें • कोही सालें तरी कैम्पिलें व असेम्ली चाद्य राहणार आपण बाहेर पहस्यानें ती बंद पहलील व सरकारता पुत्रस्या सुधारणीया हता देणें भागव पडेस अशी गोष्ट अमनी तर या उठून येण्यांत काहीं तरी अर्थ होता. पण सरकारता याची पर्वा काम आहे । लोकमताता सरकार किसी विचारत हें सबीना माहीत आहे आणि म्लून स्वताग्यपशाची ही हात लोकांना पर्धन वरती नाहाँ.

मानतर बंगाज पॅपामा उरेन करून त्या महणाने चाललेला बाद स्वराज्य-प्राची ( विरोक्तः बगानमधील ) सोकप्रियता क्मी करम्यासय कमा कारणी-भत होते अन्दे हें स्थानी शामिनलें व पुत्रे म्हणाले, ' स्वशान्यपशान दफ्की

#### पंडित मदनमाहन माळवाय.

माजलेली, मुसलमानाचा वेगळा पश होऊं घातलेला आणि प्रतिसहकारवादी, स्वतंत्र व राष्ट्रीय है आपापले गर बनविष्याच्या तयारीस लागलेले, अशी श्यिति असताना राजकीय प्रगतीची आज्ञा बाळगणें व्यर्थ आहे. ही स्यिति अशीच राहील तर देशाचें फार हुकमान करील, वायदेमंडळांत लोचपशाच्या चरीने सारखा झगडेल अना एक सुनघटित पक्ष आज पाहिजे आहे. कीन्सिलात ज्याना जावयार्वे आहे. त्यांनी आपला कार्यकम सतदाराना समजेल अशा तन्हेंने त्यान्यापुढें माडला पाहिले. सर्व पक्षाना एकत आण्डाकेल असे सामान्य धोरण पाहुँ गेल्यास कीन्सिल व असेन्ली याचा पूर्ण फायदा घेण्याचे धीरण स्त्रीकारण द्वाच एक मार्ग दिशती.

#### स्वराज्यप्रातीचा अन्य मार्ग

स्वराज्यप्राप्तींचा दूसरा एक उपाय म्हणजे शक्य असल्यास उधड युद्ध प्रकारणें हा होय पण तसें करण्याची आज आपकी स्थिति नाही या बाबतींत . आपण वसे दुर्वल व नादान झालों आहों हूँ सांगताना माङ्या मनाला अत्यंत बेदना होतात. आपण आज सशक्त असाववाला पाहिजे होतों. आणि मग लोकमताला बेगुमानपणे धुडकावण्याची सरकारची खात्रीने प्राज्ञा झाली नसती, पण या सर्व गोधींच्या अभावीं भी वर सांगितलैल्या उपाया-शिवाय दुसरा उपाय नाहीं हेंच मला पुन सागावयाचें आहे, लोकमताची संपटना, जोपासना व बलग्रदि करण्यास कीन्सिलातील कार्य हें एक उत्तम साधन आहे. परिरपूच्या भाषणात सरकाशी तहजोडीची बाटाचाट करणास भापली तयारी असल्याचें **दास्तवार्चनीं** बोद्धन दाखविलें होतें, त्यानी स्वत प्रधानकी स्त्रीकारली नसती तथापि कोही अटीवर थी. बकरती याना पार्टिना देण्याचे स्थानी आश्वासन दिलेले होते. सामान्य अटीवर तडजोड होत असल्यास दिवाणिनिऱ्या स्त्रीकारण्यास

दासवावृत्ती हरकत नव्हती एवडी गोष्ट उपव आहे. या अडी कीगरंपा ह्या बाटाघाट वरून टरविता येतील, तेव्हा सुधारणासबंबाने आपले मत होते ते कायम ठेवून स्या पूर्णपणे शवबून स्वराज्यसंगद्नाच्या कामी छावण्याच्या दृष्टीनें तडजोड करण्याला बाहाँच हरकत नाहीं, पण आज आपलें घोरण अगर्दी स्पष्ट आंखलेलें पाहिने आणि गोरगरिशना साहाय्य, बैकाराना काम आणि भवीन उद्योगध्याना मदत स्थाने मिळवन देता आली पाडिके.

या कारणास्तव कैंग्निसलांत असे लोक जावयास पाहिजेत कीं, जे देशाच्या हिताची अनेक वार्मे तेथे आप्रहानें करून घेतील. ' रिस्पॉन्सिन्ड कोऑपरेशन ' ण्याला म्हणतात ते यापेक्षां वेगळे वाहीं एक नाहीं, किंवा दासवावृंच्याच शब्दात सांगायचे तर देशाच्या हिताकरिता जरूर तेथे सहकांप आणि देशाच्या हितानरिताच जहर तेथे विरोध हा त्याचा अर्थ आहे. देशाचा आजची परि-स्थिति लक्षात घेऊन स्वराजिस्ट, राष्ट्रीय, प्रतिसहकारवादी व स्वतंत्र या सर्वीचा भिक्कन एक संघटित स्रोक्ष्यभ उमा वरण्याची योजना करावी अशी माक्षी सर्वोना विनंति आहे. मी पुनः एकदा बजावून सांगतों की, कीन्तिलें हीं राहण्याकरिता आली आहेत. तेन्द्री तेबील कामावर बारीक नजर ठेवून अपरुवा प्रतिनिधींना स्वराज्यप्राप्तीला पोपक असे एक घोरण पाळाज्यास लावर्णे हें आपलें काम आहे. "

# सायमन कमिशन व नेहरू रिपेर्ट

यानंतर स. १९२७ मध्ये नवें सुधारणा कमिश्रन ( सायमन कमिश्रन ) नेम-ण्यात येणार अवल्याचे ना ब्हाईवराय यानी जाहीर केले. देशातील बतुतेक सर्व पक्षानी मामेशनवर बहिष्कार घातला, परंतु कमिशनला उत्तर म्हणून हिंदु-स्थानला राज्यध्यना तरी कसली पाहिजे हैं स्थ्य करण्यासाठी ता. १९ मे **९९२८ रोजों एक सर्वपर्शीय परिषद भरविष्यात आली. व तीत पं. मोती-**न्हाल नेहरू यांचे अध्यस्तेचाली घटना तयार धरण्यासाठी एक कमिटी नेमण्यात आली. या परिपर्तत पं. मालघीयजी यांनी पुटील ठराव माडला " ज्या राजकीय पश्चाचे क्षेत्र पूर्ण स्वातंत्र्य हैं आहे स्याना आपलें कार्य चाल-विष्याम पूर्ण मुमा देऊनहि हो परिपद अर्थे जाहीर करीत आहे! की, यापुर हिंदुस्थानांन स्व हांगारी राज्यादानि सर्वस्था लोकमताला जनामदार अमावी.

व ही राज्यपदाति स्वतंत्र बसाहतीच्या दर्जावेश कमी नसावी ! या टराबाला रूप विराध साला तरीहि पण अक्षेरीस टराव पास साला. या क्मिटीनें सर्वमान्य अशी पटनाहि सवार केली, पुढें कल इसा कौंग्रेडनें या घट-

नेस मान्यताहि दिली.

करकता नेथेंच कॉनेमच्या बेळी पुनः सर्वपश्चिय परिषद् भरावित्यान आती, तीनदि नेहरू रिवेर्डामच पार्टिंग देश्योन आला. पांतु तेर्थे सातित्या वादिवादांत नेहरू रिपेटीच्या प्रवर्तवांवर से जिननदारांचे व भाडवलवान्याचे

# पंडित मदनमोहन मालवीय.

पाठौराखे आहेत इत्यादि प्रकारचे आरोपं,करण्यांत आले. या सर्व आक्षेतान उत्तर देष्याचे काम पं. मदन मोहन मारुचीय याजरर सोंपतिष्यात आले, प्रारण बरील इक्सबंधाचे कलम पं मारुचीय याच्या धिकारसविरून नेहरू योज-नेंत समाविष्ट झालें होतें पं माळथीय म्हणालें 'जनतेच्या सेवेंत भामच्या काळ्या केमाचे पाटरे झाले हें तुम्हों मत्यन पहान अपना, आम्ही जमीनदारांत सामील होजन तुमचा विधासधात केला अंते संमदनें तरी करें ? नेहरू योज-नेतिक कलमाचा अर्थ तुम्ही करता तमा नाहीं. राष्ट्रहिताकरितां अनीनदाराचें हफ्त कादून घेष्याची जरूरी स्त्रराज्याच्या काळी. राष्ट्राम भामली तर त्यास हैं हर काइन देतां बेनील, फरफ इनकाच की ते हरू युडविनां बेणार नाहोंत. इक्र काहून व्यावयाचे शास्त्रास नुक्सानभरपाई कहन देश्याची जवाबदारी स्वराज्य सरकारावर राहोल, जमीनदार हेहिं'हिंदुस्यानचे रहिवासी आहेन, जसा तुन्हाला तमा त्यांना६ि न्याय व सहानुभूनि मिळणे जन्द आहे ! पं. माल-विधि बाच्या खलाञानें परिपदेना रंग ताबडतोब पालटून सर्व उपसूचना नापास झाल्या व त्याचा टराव कायम राहिला. लाहोर येथे कॉमेयनें नेहरू रिवेटांस मुख्याती दिली, तेम्हां सर ए. पी. पेन्हों यानों मुंबई येथे पुन सर्वप्रशीय परिषद बोलाविली, परंतु राष्ट्रीय पक्षानें . स्यान भाग घेतना नाही पं मास्त्रवीय यांनी अने कळविन हों, जातीय व राजकीय बाद मिटिनिण्याला सप्याची थेळ आणि परिनिश्ति अयोग्य व प्रदि-

वृत्त भारताने भाषण त्यांत भाग वेके शकत नाहीं..

चळवळ पुरू केळी त्या वेळाँ आपणाम इतकें यश मिळेळ अशी त्यानाहि क्लाना नःहती परतु या स्वान्त्रप्रयुद्धान देशातील सर्वे पुरुष, स्री व लहान मुळेहि समाविष्ट झालाँ आहेत

जातिभेद नष्ट झारे

महात्माजीनी चळवळ मुरू देली तेम्हा बाह्यत कलह व शांतिभेद याचा बुच्युजाट होता. व हिंदी हितिवरोधी छोमानी, हिंदु-मुसलमानी विरो षाचें मोठे बुजगावण उमें करन ती हिंदुस्थानाच्या प्रगतीला अत्येत अनिष्ट गोट असल्याचा कागावा सुरू केला होता, परतु गेल्या पांच महिन्यात ही सर्व स्थिति पालटको आहे, सर्व जानिभेद नष्ट झाले असून राष्ट्रीयत्वाची एकच लाट सर्व देशमर पसरली आहे. सरोजिनीदेवी, आवास तय्यवर्जी असे मिन्न जातीचे पुटारी एकाच भावनेने तुरुवात गेले आहेत राष्ट्रसेवा करण्याचा प्रवम मान आपणास मिळावा यासाठी हिंद, मुनलमान, पारशी, जिस्ती, शीख यामध्यें जगु स्पर्धाच उत्पन्न झाली आहे.

अशी वस्तुहिनति अपताहि ज्ञातिभदार्चे तुणतुर्णे काहीं स्वार्थी लोक गातच भाहेत, ही मात्र आखर्याची गोष्ट आहे मुस्तरमानानी या स्वत्रात निती नाग पेतजा ही गोष्ट स्पष्ट दियन अमत्यान वरील लोकाच्या यडवडण्याकडे लक्ष ्रा य हा जाहराहारा जाराहा प्रशास कार्या पूर्ण अनन्याचारी अमे १२५ मुसजमान देण्याचेदि कारण नाही पेतावरमध्ये पूर्ण अनन्याचारी अमे १२५ मुसजमान गोंळी पाइन टार वरप्यात आले, व त्या प्रातांत सुमरुमान बहुमंख्य क्षमून त्यानी काँग्रेमचा कार्यक्रम यद्मस्त्री करण्यामाठी हिंदूरुया यरोवरीने भाग चेतला आहे

आतोरमेन जनता पूर्ण अनत्याचारी राहिली हा या युद्धातील विशेष आहे. त्रिटनला नमविष्याला अनत्याचारासारमें दुसरे राष्ट्र नाहीं, अत्याचाराचे परि-णाम काय होतात याची स्यांना पूर्ण कथना आहे वे लोक अन्याचाराचा अवलब करतील से काँग्रेमचे नव्हन, त्यांचा काँग्रेमची कांही सम्बद्धि नाही.

कायदेभगकां करावयाचा

एसादा कायरा अन्यायी आहे अशी आपणी साली पढली व तो मोड-स्याचे परिणाम सांतच्याची भिद्रता असती म्हणजे तो मोहणे वेहायहा नाही इत्हेंच नाई तर वें सरकार मारायाय तुत्रम करतें त्याला तुच्छ लेमणें, न लमानमें हेहि पूर्ण कायदेशीर आहे. सामाप्रांना पश्चन सरकारमें त्यांना

# पंडित <u>मद</u>नमोहन मालधीय.

तुरुगांत पातले तर स्याबर्स भामची तकार नाही परतु कायदाची ही मर्यादा उपंचन जेन्हां ते अनत्याचारी रात्याप्रणांवर लाठ्या चालवितात तेम्हां स्मा अस्यायाविद्य शोरह वरावी लागने ज्या राज्यपद्भतीसाठी भाज आपणास शहार्वे लागत भाहे सी पद्भति शक्य निनक्या लक्टर नष्ट साली पाहिने अर्थे म्हणभ्यास मला मुळीच हरकत बाटत नाहों, या राज्यपदनीमुळेच देशांतील पुरान्यांचा एळ होत आहे. लोकमान्याः सारस्या वंच विभूतीका संदा देव कारागृहसास याच पदतीमुळे भागावा सामला. रवांचा व खाला लजपतराय, देशवंध दास, पं. मोतिलाल ष जयाहरलाल नेहरू यांचा एळ ताला याचे बारण खांची देशहेता. महारमाजी देपाने राष्ट्र आहेत रवाची योजना व धीरणहि पूर्ण म्यर-राय व मुगन आहे. जर तुम्ही खरीनी पर देग्याचे नाशास्त्र व या षातुरु राज्यपद्यतिला सदत देश्याचे नावारले तर अन्यावधीतव हें राज्यवंत्र बंद

पटस्वार रीच राहणार नाही सरकारने किया कोकाचा छळ केला हा प्रश्न गीण आहे. देशायरना कोहीं लोक टार केले व सोलापुरना कोहीं सीक टार मारने रा से मागरांतील बिर्ममाण होत. प्रश्येकान भागले शक्तिमार्थन प्रणाला सन्दर हरकारता महाध्य देव्याचे नाकारते तर अन्यायासाचे कार्य स्परहार्य केंद्रांत साप्रीने ग्रेरंत

अहि काय ! का तुम्हाजा भावत्या देशाचे धनी म्हणून नांदाबयाँच आहे ! घनी म्हणून सेचे राहाबयाचें असेज तर मग हन्ने जी धनत्याचाराची चळचळ सुरु आहे तांत तुम्ही उत्साहानें भाग च्या. आज वशी शांत राष्ट्रात उत्तर सालो आहे. तो अवांच राहित्यान स्वराज्य स्वरूप प्राप्त साल्यावेरीज राहाणार नाहीं, हा झगडा यश मिळेवरीत निकराने चालिष्याचा तुमचा संक्र्य आहे. तहाची वाटाचाट शुरु आह म्हणून त्यांत मंत्राई आण्डं चका. तुमचें हिताहित महारमाजी पाहच्यास समये आहेत. राष्ट्रच्या वतींनें बीलच्याचा त्यानाच हरू आहे. व त्या वाटाचाटांत आपळे पुमरी कांहीहि ठरलीत. जें ठरेल तें आपल्या कल्याणाचेंच ठरेल अशी खात्री बाळगा."

सिनम काबदेसंगाची चळाळ देशत सुरूं असताना प्रथम जायकर—स्तू मानी म. गांधी प्रमुतीवरीयर विध्यने बीलमें सुरूं केलें, या सिशाच्या प्रमुत्तायों परिताली सुरूं केलें, या सिशाच्या प्रमुत्तायों तात नरूल तरी स्पेशाची बाटायाट स्वाच्या संमतीने चाळली होती. हा पहिला स्पेश प्रिकटका, विलावली वर्ती होती, हा परिताल स्वच्या संमतीने चाळली होती, हा परिताल चळनळ ख्याच रंगात आठी होती, व परिताली प्रचलि पुरार्थ कारायह सामात व्लितपत पडले होते, ते कारायहां। आतानाच पुन समेदाची वादायाट हुक हाली व नंतर 'गांची—आर्थित करार' हाला, त्या चरायल्यों मं माळचीयाजी वाचीह वुटका हाली,

#### समेटानंतर

यानंतर रराजीत मार्च १९३१ मार्च राष्ट्रीय समेचे अधिवेशन झालें. प्रति-वर्षप्रमाणें पंडितज्ञीहि या अधिवेशनात उपस्थित होत. वा बाँमेननेहि समेदास मार्ग्यता दिली, पुढे काँग्रेस वर्मिंग विमार्च्या अगेक धेक्स झाल्या, रयात अगेक महत्वाचे हराव वास छाले. पं. मारूवीय सरिंग वर्धभिये समावद नम्देते तरी त्याचा छता प्रयोध बेटडीच्या बेळी धेच्याचाही स्थान अग्ययाने निमंत्रण असे. व त्याप्रमाणे ते प्रत्येक छमेन दल्त राहुत योग्य तो छता देवहि कस्ता, की. व किंग धमिरीपुढे वे अनेक बादभत्त प्रश्न होते त्यान जाताराधिया प्रश्न मोठा विकट होऊन प्रयाज होता पंडित माळ्यीय दे हिनुनभेने प्रमुन पुरस्ती अध्यानें स्थानवरहि सातिनिक्षेता कार्डी इसी आरोप ओड करीत नार्ही. परंतु शातिनिक्षेताहि स्थानी देव-

#### पंडित मदनमोहन मालवीय.

सक्ति अधिक प्रतर अवस्थाची खात्री म. गांधींना परली असल्याने स्वानी पं. मालयीय याच्याकडेव हा प्रश्न सोडविष्याची जवावदारी टाकली. स्वाच्या जोडीला सप्टार द्वारिल्लिंसा, द्वा. अस्त्वादा व मी. अबुल कल्लाम अझाद याना दिले होते व या कमिटीने आपली म्हणून एक योजना विका कमिटील सादर केली व विका यमिटीनेंही तो मान्य केली. या जोजनेत्रंचवानें पंडित मालयोग मुक्तात.

#### जानवारीचा प्रश्न सोडिंबिटा 'भी क्टा राष्ट्रीय प्रतीचा असून नवीन पटनेंत जातिविषयक स्वतंत्र मतदार-

संपाणा अंदूरीह ट्रेण्यास माझा विरोध आहे. एण सच्यां स्वतंत्र संसामुळे उद्गेसकेन्या विकट परिस्थितित केवळ राष्ट्रीय दश्नें मतदारसंघ ट्रेण्यें असंस्य आहे.
तरी पण बन्नि कमिटीनें को योजना तजार नेली आहे ती सर्वेत्रत अस्य
बहिरंगास्य की आतिविषक छटा दिसली तर्रो कंतरंगांत पि ग्रीध मृतीची असल्यांचे आद्या येर्टेल, हिंदुस्थानात स्वराज्य सरकार
स्पापन करीं अशी ज्यांची आकाशा अनेत त्या सर्वात एव स्विनीत हीन योजना मान्य होंदेल अशी मण साप्त्री आहे. अंतिम ऑध्यासाचा ( रेसिंडपुकरी पाँचने ) प्रश्न मात्र जातिविषयक नत्यन तो राजनैतिक शाखातील एक अस्त्र महत्वराचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न तेर विवासकर्या तुला असखाँ योएन विक्ति कमिटीनें स्वीकारल अस्वनामुळे ह्या प्रशास समेशक्या योजनैती करनेन हुणान्यांना समायान होत्ते रांचा माही. "

मालधीय प्रस्तीना गोल्मेज परिषदेस जाण्याचे रहित क्लें. यासंबंधाने यानी पं. मालघीय एक पत्रक प्रसिद्ध क्लें स्यात् ते म्हणतात

### सरकारचा समेटभंग

असी स्थिति असनांना वंदाचा शैतसारा आस मागांठ बाकी यापैकी भोडीशो रहम बस्ल करण्यासाठी देखील अधिकान्यानी धावर्डवरशा दाख-दिला हूँ दिली कराराच्या १६ वया करमाराज विधातक आहे. १९ गासातील सादेशराच्या पराभावनी व परामार्थ्य थोलीस ठेवण्यात आले होते. हूँ नाका-एव्यात आलेळे नाही. हो इति पूर्ण बेशरादेशीर आहे पोलिसाती गादाना सराडा पात्ता. व पावकच्याना बाहेर जाण्याला मञ्जाव करण्यासाठी वाममार्या अनुसरला. पेरणीच्या बेळी हुएँ बहिर नेण्यालाहि प्रतिचंत्र करण्यात आला. म्हण्त कोमेश्व ह्यण्या शेर्य आहे की अशा जुलमापूर्ण कंत्राम करन किंग ससाव प्रावदायक उपयानी दोतकच्याना जो सारा भएवा लागला, तो पत हरण्यात वाता उत्तर पश्ची सरायाँच हरण्यों अर्थ केंद्र होनकच्यानी सारा तत्काळ महला प पारच थोच्या टिकाणों करचा न्याच्या लगावना, यावच्या दोनकपी सारा मरण्याला समर्थ होते. अर्थ अस्वाहि ज्याभर्या स्थानी सारा पंडित मदनमोहन मालवीय

भरला नन्द्रता, श्याअर्थी त्योनींच करार मोडला आणि म्ह्यून सरकारला तरी वर्तन करात्र लागळ

चौकशी झाली पाहिजे.

क्षद्मा परिस्थितीत या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निकाल निर्विवादपणें लावण्यास होकांनी सरकारका भाग पाडकें पाहिने कारण या प्रश्नावर त्यांने सौंख्य व सन्मान अव नवन आहे. त्यत व सरकार या उभवताचा विश्वास बसेल अशा

उच दर्जाच्या अधिशाऱ्या प्रदून चौकशी होणें अगन्याचें आहे, केवळ पुढींट जानेशरीपर्यंत जुल्म होणार नाही अशा मुंबई सरकारच्या आधामनाने काम भागणार नाहीं बास्ताविक गांधीजी गोल्मेज परिपदेश जाबीत वा न जाबीत, स्यान्यावर काही अवलवृत न ठेवना सरकारने आही चौक्की आह्य करावयास

श्वी होती. गांधीजींची मागणी सरहारमें मान्य वरण्याला आणसी एक बलवतर कारण

होने से स्ट्रणजे मागणी अनान्य केन्याने गांधी व इनर राष्ट्रसमायाले यांना साहजिह्य असे बाद लागडे की, आपन्याच देशांतील सरकारी अधिकारी दोत-कन्नाचे रक्षण करण्याची इतही विचारपूर्ण मागणीहि लायाशीत शाहत तर

विज्ञादनेता जाउन तेथीन विधिश मुख्याचे मन बळान त्यांच्या हातांचील सन दियी ठोकांच्या दाती अणम्याचा प्रयान करम्याची वेळ अजून आहेली

माही, गी जैसेत्र परिपरेला हत्रर न शहणाऱ्या इ डियन चेंबर ऑफ कॉमर्न व

शाशीय मुत्रजमानांवा पश यांत्र्यात राष्ट्रीय सभेवीदि भर पहत्वाने स्था परि-पदेवन दिंदी लोकमताला समत हो व्यासारती बटना निर्माण होईक अशी

धारा, भाग उरतेश नाही हैं निशक्षें गांवाबयान नशेन,

परिस्थिभीत लंडनला जाण्याचा बेत भी सोहन दिलेला अपला तरी गायीजी न मी योग्य वेळी लंडनला जाऊन परिपदेच्या आणि तिच्या मंडळाच्या काम. काजात भाग घेऊं अशा सन्देचा निर्णय सरकार अञ्चत देईल अशी मला आशा बाटत आहे. "

गोलमेज परिपर्देत काय होणार हैं आजच शानतां वेण्यासारसें नसलें तरी परिपदेपुढील कार्यासंबंधानें व यशासंबंधानें पुण्यास ता. २० जून १९३१ रोजी

केलेल्या भाषणान त्यानीं पुढील उद्गार काढले आहेत.

### हें आमचें स्वराज्य

भारतवर्ष स्वतंत्र होजने तो स्वराज्याचा आस्त्राद धेण्यास फिरून समर्थ ब्हाबा **अशो भतकालीन लोकाप्रमाणे आजहि आपली हत्या आहे. याच** ध्येयासाठी काँत्रेम गेली ४५ वर्षे सनत प्रवत्न करीत आहे. स्वराज्य मिळविण्यासाठी पर-राज्याशी हैं भाडण आहे. स्वराज्य व परराज्य दोनहि एकाच वेळी एते स्वळी नार्दे शस्त नाहीत. म्हणून स्वराज्य म्हणेजे संपूर्ण सीका आणे स्वराज्यच होय हींच आपली माबना असजी पादिने, स्वराज्याची कल्पनाच हवी अहेल तर अने म्हणता येईल की, इंप्रज, केंच, अर्थन, जगनी व अमेरिकन लोक जे आधि-कार आवस्या देशात भोगतात तेच आपल्यास पाहिजेन, गालाच स्वराज्य असे म्हणता थेई र. उच अशा जागी चढ्यास पायऱ्याचा आश्रय लागतो त्याप्रमाणे हैं राजकीय ध्वेस गाठण्यासाठी राष्ट्रीय समेने पाय-या-पाय-यानी प्रयतन केला. शेवटच्या पायरीवर चढलेजा मनुष्य इच्छित स्वर्ळी जाण्यास जसा उत्सुक असती त्याप्रमाणें आमची आज स्थिति झाली आहे. विलंब लागून मार्गात बित्र आर्ले तर जसा त्या वर चटणाऱ्या मनध्यास राग येते। तहतच आपन्यास भाज तो येणें साहजिक आहे. पण आपण जरा धीर धरून वागलें पाहिजे. गोलभेज परिवर्रेत आपल्या भवितव्यतेचा विचार व्हावयाचा आहे. परिवरेस विलंब लागेल त्या मानाने प्रलेक देशमकाचे अंत करण विदार्ण व शब्ध होत साहे पण काही रोग समयनाच्य असतात हे बैदा व डॉक्टर जाणतात अशा बेळीं गडबड केली तर आपत्ति ओडबते. तशीच स्थिति आज आपली आहे नत्रयवशाचें अंतःकाण तळमळत आहे. १ण ऱ्या मोष्टी आपल्या हातच्या नाहींत त्याबदल तळमळ वस्त काय उपयोग ! म्हणून धीडे दिवस धीर धरा गोलमेज परिपरेचा निर्णय आपस्याप्रमाणें सास्यास आपन्यास समाधान

### पंडित मदनमाहन माळवीय

बाटेल. उलट झाला तर मग पुटें काय होईल हें एक परमेश्वरासच ठाऊक! परराज्याचा विवमज्ञर जाण्याक्षाठी गेन्या चळवळीत क्षानासम्ब ह्री-पुरुपानी भाग देतला व पन ते पुढे देतीलच यात शंका नाही कारण स्वातंत्र्य कीणास

नकी आहे ?

संकटांतृनच यश मिळणार पुटील समञ्जात बहिष्माराचेच शत्र हाती। चेऊन आपण चळाळ चालविली

तर तिचा सार्जीने इंग्डवर परिणाम होईल नाकी कोणतेहि उपाय अमलात आणले सरी त्याची इंग्रजाना पर्वा यादत नाहीं हिंदुस्यानाची मागगी न्याप्य व धर्म आहे म्हणून व तो इसन मान्य करनीज असे नाहीं, त्याच्या विशास चा लागेल तरच ते बाही विचार करण्यास तथार होतील. याच स्वार्थाकरता ते हिंदुस्थानगातियाची मने आपत्याला अनुकूल कशी होतील याचा विचार फरतील. महातमा गांधीसारच्या नग्या फिल्सन नि शत्रप्रतिशासवा जी पंच सुरू बेला आहे. तोच शेवरी प्रमानशाली ठरेल हैं निधित समना. स्वराज्याच्या मार्गात बरेंच मोठे फत्तर आडवे पड़ने आहेत. हिंदुमुनल-मानांचा प्रथ, दिंदा राजेरजदाज्याचा प्रक्ष व सेक्साईस् या नांदासाली इंग्जण्डमध्ये उभा अपलेका सुधारणाविशेवी पन्न अने हे मेले मेटि पत्तर

भापत्या मार्गात आहेत ही गोष्ट राशी आहे पण सर्वाचा वालेकहन व परमें-शरी घटनेने निराम होजन स्वराज्याची विदि छन्दरच होईल, भी पूर्व अस्तावादी आहे व परमेखरावर माला पूर्ण विश्वास आहे

थमें कोण म्हणती <sup>2</sup> नेहरू स्पिटीची माडणी केली तेव्हा हेच आमर्चे मत हातें. बाटस्यान सहवानिवांनी यार्चे अगर न बांबें, तथावि संस्थानी प्रतेचा प्रश्न बना सोडवाबा हैं सिटकच रहतिं पण तोहि बालातसानें गुटेल.

### यक्ष्टिकाराच दुधारी अस्त्र

स्वराज्य मिळाले तर विदेशी माल आपण घ्यावा काय अशा एक प्रक्ष उपस्थित होण्याचा ममन आहे स्तराज्य प्राप्त झालें तरी आपण केव्हांदि विदेशी माल थेकं नना त्या योगाने आपली नुकसानी होईल हें सागम्यास नकीच ग्रेस्या चळवळीत आपण विदेशी मालावर व दाम्बर निरोधन छेले लाचा सुपरिणामच ताला दारूच्या निरोधनामुळें सरकारचे सोन कोटी पंचनीस लास स्पेये तुकतान झालें, पण तितके पेते गरिवाचे बायलेच की नाहीं है हीच गोंग्र विदेशी कापडाची । जर पन स्ट्रशास सुरगत छानी सर याच द्रथारी शक्राचा भाषत्यास अवलव करावा रूगिल हैं विसम्म नका, सरकार याचा उलट प्रतिकार करण्याचा विचार करील, 'स्थलेस रिप्रेशन 'करून हूँ आदोलन बागचे जागी थड करू अशी बिटिश नोक्स्साहीची पर्मेड असेल. तर तीहि गेल्या युद्धात पोल ठरली महातमा गाधीतारसा वातिसागर व सामाग्रही भगडळावर असल्यावर असले विनीहि हिरण्यकद्यपु आले तरी हरकत नाहीं मान प्रस्ताद अमेल तस्य नारासिहार्चे दर्शन होईल, एखी। नाही म्बराज्याचे भ्येय गाठण्यासाठी अदम्य असा उत्साह धरण्यास व आपल्या च्येयप्राप्तीसाठी कर्नयोग्याप्रमाणे स्थितप्रज्ञ राहुन अखड खटपट करण्यास तसेंच पराधीननेचें बाच्य काहन टाकण्यास परमेश्वर तुमच्या हृदयात प्रेरणा करे। एव-टेव मी इच्टिनों "

यानतर म नाश्ची य हिंदुस्थानसरकार यानणे बाटापाट होजन सरकारने महात्मार्जीच्या स्वण्यावमाणे कहीं तथारीची चौवधी करणावें महात्मार्जीस आधासन दिले. व सानंतर पे मारूविया निर्मात निवता बतेत गेले व प मारूवियाजी यानी तेषे केशक्तस्त्रकार निर्मात जैनापन केलें तें त्वानी आपस्या कोटिकमास खतुष्ठक अमिद्रेस अंते केले व हिंदी लोक-तथाची बार् म गायीनी मारूबी तिला पूर्वपन पार्टिंग दिला ईसक्ष्में पेडित-जीना स्याच्या अगिहत नार्योत यस यावें क्षरीच कोणावाहि कोसा असगार -

### कायदेमंडळांतील लोकसेवा.

### स्थानिक स्वराज्यांतील कामकारी.



ष्ट्रीय सभच्या खालोलाल राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात पंडितजीनी केलेलें काम म्हणजे कायदेमंडळातील होय पांतु कायदेभंडळात शिरण्यापूर्वीहि पांडिसजी अगो-दर विस्पेक वय प्रयाग म्यु मध्यें लोकनियुक्त सभासद

होते. य तैथें स्वानीं मेलेली लोक्सेमा चिस्सरणीय झालेली आहे. ते प्रयाग म्य त शिरत्यानंतर त्यांनी प्रयागनासीयाच्या कत्याणाकडे अत्वंत बाह्यजी-पर्वेक्ट लक्ष दिले. शहरातील पाण नाहींशी करून शहर स्वच्छ राखण्याबरल ते भार दक्ष असत, शहरातील धाढती बस्ती पाइन त्यांनी नन्या पेठा वसवित्या. "त्रकरगंज मोहोहा" हा पंडितर्जीच्या प्रयत्नवेव फळशांह, श्रीमंत,

गरीय थमा भेद न रायतां ते सर्वानाच सार्यी मदत वर्शत. पंडितजी म्यु. मीनितल अग्रताना नेपचे आगमन झालें। नेपचा अर्थन कहर उड़ाला, कोणी बोणास प्रसेनाशी स्थिति निर्माण झाली सर्व बाहराला क्षत्रका प्राप्त शाली, अशा निश्च स्थितींत आराम करीत स्वस्य न बमतां पंडितजी पेडोपेटी हिंदन, भाजारी माणतांचा बता काढांत, त्यांच्या भौवध-पाण्याची स्वास्था करीत, त्यांना भीर देत, घरें स्वन्छ वरवात व घरबास्यांची समजन घाटन रयाना शहर खोडावयास लाबीत. छोडाचा सरहारवर विधान मध्या शहाना आपत्या विश्वासाचा कीणी गहाध्यह पाहिते होता व सी

### कायदेमंडळांत प्रवेश

पंडितजाँच्या या लोकनेवेचा प्रभाग सरकारका पठल्यातेगील गाहिला नाही. सं प्रांतीय कायदेमंडळातील यहस्य पंडित विश्वेमरनाय यांनी कायदेमंडळातील यहस्य पंडित विश्वेमरनाय यांनी कायदेमंडळा तीका है राक्षणेय स्थाप्या आगी सरहार्की पंडित मालज्यीयजी यांची नेमगूक केली. ही गोंट स. १९०२ साली हाली. पंडितजी प्रांतिक कायदेमंडळात स. १९०२ पर्यंग समासद होते पुढें च १९०९ पालूल वे वरिष्ठ वायदेवंडळात शिरहे व तेषें ते स. १९३० पर्यंग सतत समासद होते. म्हण्यं केले केले व तेषे ते स. १९३० पर्यंग सतत समासद होते. म्हण्यं केले व्यंग होते महण्यं केले आहे असे दिस्त वेहें, पांच सरकारचा वायदेवंडळात शिरहे व तेषे ते स. १९३० पर्यंग हे तेता तथी अलि सरकारच्या मनोहतील कार्याचाहि परक पर्यंग समय ताही आरी खाजी वाटखाने स्वांगि सिष्ठ व वर्षों कार्यंगी कार्यंगी स्वांगिका स्वांगि

पंडितको प्रातिक कायरेमङकात मेल त्यावेळाँ बीन्स्टि सभासदास सणानरापेशा जास्त महत्त्व नन्दतें सभामदानां बहुमत वेलें तर्रा त्याचा सर्वा मानलाच पाहिले असे सरकारतर बेथनदि नन्दतें बीन्सलात फक्त बारा समासद असत व तिहि सने सरकारीनपुक्त त्याना सरकारतर टीका करता येत नसे अगर कसलेहि प्रव्र विचारता येत नमत त्यांनी सरकारला सञ्च वावा तो मानणे अगर न मानणें हो सरकाराची मनी, वस्तुस्थितिच अभी होती थी, नायदेमङकात जाऊन कहाँ कोकसेवा कराची या विचारपेशा ती एक मानाची जागा आहे स्व्यूचन तीत शिक्षणाचा ठोक प्रयत्न करीत

#### खरा लोकप्रतिनिधी

सभी सबैदोगिर विरुद्ध परिस्थिति असताहि कोक्पशार्ये काम निर्माडपणें करणारे एक्ट पंडित माटविवर्शेच होते. स १९०३ मध्ये सरकारमें बुंदेव-खण्ड जमिनो बावत कावदा कोन्सिक्युड माडका या कावयामुळ रुदतेची पारच हानी होचार होती पंडित माठवीयाची यानों या टरावाल कस्मा विराध केला बुदेली प्रजा दिक्सानुदिक्स दारियामत होते चालठो आहे. कजीच्या भाराखाली वाकून गेको आहे या कावयाने जमीनदार व रुदत दोशानेंदि मनक्से मुक्सान होजार धारे, जमिनीची विमत उत्तरेल व

#### पडित मदनमोहन मालवीय.

अभिनीवर तर जामेनदाराजा कर्ज मिळते परतु 191162 यापुढे अभिनी विकन ण्याचा दृक्च नष्ट झाला तर त्याला क्ज तरा क्सें मिळणार 2 अशा प्रकारची विचारसणी पंडितजींनीं माडली परतु कीन्सिलें कशाप्रमारची असत हैं वर सागितलॅंच आहे. स्थामुळे पाँडितजाँच्या नोदिनमाचा नाहींच उपयोग झाला नाहीं व कायदा लोकावर लादला गेलाच त्याचा परिणामहि पांडितजींनी वार्णत्याप्रमाणेंच झाळा. लहान लहान जमानदाराना कोणी कर्ज देईना वर्रे कोणी वर्ज दिलेंच तर कजवसूलाचा पार तगादा होई व तें भागाविष्यासाठी गाय, महैस इत्यादि विकृत कर्ज भागवार्वे लागे कर्ज काढल्याखेरीज शेतकच्यार्चे भागत्व नसे त्यामुळें शेतकऱ्याची स्थिती अस्पत शौचनीय झाळी

कायदेमटळात येणाऱ्या विठावर पीडतर्जीची जी भाषण होत ती सर्वेच प्रभावशाली असर परतु स्यातीह अदाजपनकावरील भाषणे त्याची जास्त प्रेरक विचार होत त्या सर्वात शिक्षण प्रभारावर त्याचा विशेष जीर असे उच्च नोबच्या हिंदी लोबाना धान्या - लोबांना स्वास्थ्य लाभेल असा मुधारणा कराव्या, व स्पातिक स्वराज्यसस्थाना सरकारने अधिकाधिक सदत करावो. या गोशीवर पंडितजींचा और असे सर्वच गोशी सरकार मानीत नसलें तरी पंडितर्जीच्या अमाचा उपयोग झाल्याधेरांजाहे राहत नसे

स १९०४ च्या बजेटावरील भाषणात ते म्हणाले.

#### शिक्षणाची उपासमार कां?

" हिंदस्थानातील सर्वे प्रातात । शिक्षणा प्रमाराचा प्रयतन मुख्य आहे । परंत्र स प्रात मात्र मागें आहे सुनई व बगाल प्रातात शास्त्रेत जाण्यास योग्य अशा १०० मुलातील २२ मुळे शास्त्रेन जातात पण या प्रातात फक्त १० च जातात दिंद व मुसलमानाच्या राजवरीत स प्रांत म्हणने शिक्षणाचे केंद्र समनलें जाई, भाना स्पाची स्थिति खाद्यनास्पद्र झाळी आहे. "

या १९०९ च्या येनेट भाषणांत्रहि शिक्षणावर जादा खर्च करण्यावहल अतु-

रोध बेला त्यांबेळी ते म्हणाने, " भुग्दे प्रातात प्रतिवृत्री दहा हजार माणगामामें २४५ र वर्ष बरितात, पण स्प्रांतान मान पक्त ८० च द्वारे सर्च होनात." याच विषयावर बोलतांना स. १९०७ साली कायरेमहळांत ते म्हणाले, या बावतीत जपानने गेल्या तीस वर्षांत जो उन्नति केली आहे ति नेशे आपण लक्ष दिलें पाहिने, तीम वर्षापूर्वी सं. प्रातापेक्षाहि जरानमध्य शिक्षणप्रमार कमी होता. पांतु स. १९०२
मध्ये जगानमध्ये २० हलार प्राथमिक शाळा नियाल्या, व स्थात ५० लक्षरपेक्षाहि जास्त विद्यार्थ निका गेपाइन करीत. परंतु सं प्रातात स. १९०९
फक्त ५०९९ प्राथमिक शाळा होत्या व त्यात ५ लक्ष १० हक्षर विद्यार्थी
विद्या स्पादन करीत होते. जगानमें १९०२ पर्यंत प्राथमिक शिक्षणवर पाध्य
कोर्टी स्पर्ये प्रतिहंपी खर्च चेले. एण या प्रातात फक्त १४ ९४ हमेरे स्पर्ये स्वेतेले
जातात.

स, १९०८ मध्यें से प्रात सरकारें पोलीसचा सर्च बादिनला, सर्च देश शिषणस्या वार्डाबरल प्रमाल करीत असता सरकारमें शिष्ठमाला उपायी हेतूत गोल्डियावर पर्च बादबाबा हो गोट लोकहितादिरोजी होती. त्याप्रसंगी गोल्डियाजींनी स्रेट शब्दात सरकारची नान उद्यापणी केली, ते म्हणाले, ''आताच्या या प्रकाराबहन शिक्षण देजन आमची उन्नात करणाचा सरकारचा सरादा आहे या गोष्टीवर लोकाचा विश्वास बन्जे कठींण पटेल, पोलिन सात्या-वर एक कोटी रुपये सरकार वर्ष कठीं व शिष्ठणावर एका ५३१, लक्ष सरी सर्व सरणार, यावसन सरकारच्या शिष्ठणाविषयक गोरणावंबंधीं रोक सार्शक हाले तर स्यात लोकाचा हार्जेण देशन नार्टी.

शिक्षणासंत्रेषीं सरकारचें क्तंत्र्य काय यावर्ल प्रतिवर्षी पंडितजी लोकम्त \*स्पद्यणें सरकारपुरें माडीत व त्याचा बोडाना थोडा तरी उपवेग साथ होई.

#### देशाचा धनी दरिद्रीच

हिंदुस्यानातील लोकाचा मुख्य स्ववसाय दोनी असल्याने स्था चेतलान जर हानी पेढ़िन् लागभी तर लोकाची दु स्थिती धारखी बाटतव जाणार, हैं जाणून पेढ़िताची शेतस्यावसील सारा कमी ब्हाया, त्याना जास्त सर-स्वी मिकास्या आगामाठी नेहमी प्रयस्त करीत, स. १९०६ च्या शेराजयत्र-काब्र बोरेकाचा ते स्वानी

"भारतश्रसीबांच्या दाध्याचे मुद्दम चारण देवातील बढुमंटर समाल दोतो करणारा आहे हे आहे व स्थाची बसी दुदेशा आहे हो गोष्ट वापूरी ज्या ज्या बेळी दुरहाळ वस्ते स्वाबस्य गिद्ध साली आहे. अशी हु स्थिती अमतीहि देशात नवे उद्योगधंदे बाढावे. लोहाना पाँटालां अन्य साधन निर्माण वस्न दावें व शेतिवरच मर्वस्यों जो बीजा पडती तो कमी बरावा असा प्रयत्नच सर-दार वर्शत नाहीं निरनिराद्धे धंदे नियाल व लोकाना अन्य व्यवसाय मिट्ट लागला तर सहजच प्रजा मुखाने जीवन न्यतित दरील, देशात निरानेराके धेरै काइन देशी कारागिरीला उत्तेजन देणें हें सरकारचें मुख्य कर्नश्यच आहे.सरकारनें एक औद्योगिक महाविद्यालय काडाव व लोकाना शिक्षणाचें ते एक हार सुलै वरावें

पाडत मदनमोहन मालवीय.

अज्ञापहरू त्यानी स १९०७माळच्या यजेटावराळ भाषणात सरकारळा बजावर्ते . उन्च पदाधिशास्यान हिंदी लोकाचा भरणा अत्यल्य असतो स्यासंबंधाने स. १९०९ च्या वजेटाच्या वेळी भाषण करिताना ते म्हणाले. ' लोक वितीदि टायस झाले तरी सरमार त्याना मोट्या अधिकाऱ्याच्या जागा देत. नाहीं अधी शंका लोकास यें के लागली आहे. या प्राताच्या हायकोटाँत सहा न्यायाधीरी

आहेत त्यांत केवळ १हिंदी आहे 'अखेर सरवारने' ही गीट मान्य करून तैथील प्रयाग हायधीर्यात २ हिंदी जन्जांची नेमणूक केली.

### कायदेमंडळे लोकनियुक्त करा

ससी, लोकतेवेची योडी वा होर्रना पण सिंध मिळाल्यास ती सोडावयाची नाहीं हा पिंडतर्जीचा वाणा असल्यानं स्थानी नयीदित स्थातंत्र्य असल्य स्थाहि वरिष्ठ कायदेंमंडळात प्रवेश केला. वायदेंमंडळाची ही वाढ कसकत्ती होत नेली याचे विवेदन 'स्याज्यापे प्रयक्त 'या प्रश्लान दिलें असल्याने स्थाची सुक्तिक येथे क्ष्याची आह्यपता नाहीं स १८८५ नाडाणासून स्थाने याचे स्थापना सांवालियाव्य कार्योभी स्थापन सांवाणायसून नायदेंमंडळात लोकाशितिवाची संख्या वाविष्णायाव्य कार्योभी में स्थापन सांवालायाव्य कार्योभियाव्य कार्योभी स्थापन सांवालायाव्य कार्यालियाव्य कार्योभी स्थापन सांवालायाव्य कार्योभी स्थापन सांवालायां कार्यालियाव्य कार्योभी सांवालायां सांवालायां सांवालायां कार्यालायां कार्योभी सांवालायां स

या मुखारणां मुळे ब्हां देसरायाच्या वर्ष कारी मडळातील सात जागाँ पेको एक जाना दियो प्रतिनिधीत धावी असे ठम्म वरिष्ठ वर्षाय देशीलिक्या समानदां नी सेख्या ६० करण्यात आलो स्यावेरीन ७ कार्यकारी मडळाचे समावद; म्हणजे ६० समासदाचे वरिष्ठ कार्यदेशं क जानिष्यात आले पर्यु त्याति ६५ सम्बद्ध सस्वारीनेषुक व २५ लोक नियुक्त असे विस्तान प्रमाण होते. व या २५ समासदाचे दोन प्रतिनिधी सं- प्रताच्या वांत्र्याला आले होने स्यावेशी एक जाना पश्चिताजों ना निळाली य त्यावेळा महास्वारी वरिष्ठ कार्योत्त स्थावेरी एक एक पश्चिताजों ना निळाली य त्यावेळा महास्वारी स्थावेरी एक एक पश्चिताजों ना निळाली य त्यावेळा महास्वारी स्थावेरी एक एक पश्चिताजा प्रतिनिध्य राजीतामा देश्यत ते एक सारो वर्षिक व्यावेर स्थावेरी एक एक प्रतिनिध्य राजीतामा देश्यत ते एक सारो वर्षिक स्थावेर स्थावेरी एक स्थावेरी स्यावेरी स्थावेरी स्थावेरी स्थावेरी स्थावेरी स्थावेरी स्थावेरी स्था

### दडपद्याहीच्या अस्त्रांना विरोध

स. १९०६ च्या सुमारास वेगमंगाची चळवळ सुर झाली. वंगालमध्ये कांतिकारवाचे वाही अस्याचाराह साले. पुटे को टिळकांवर राजशहाचा

## पंडित मदनमोहन मालयीय.

राटला होजन त्यात महा वर्षोची कारागृहशताची शिक्षा झालो. देशात अता तन्हेची टाट उसळली ती वंद वर्षण्यावाटी सरमार्ने दटपशादीच्या शक्त संमारात आणसी मर टाक्ष्याचे टरक्न त्याप्रमाणे वरिष्ट कायदेंसेडळात सर हटवर्ट रिस्टें यानी ता. ४ एथिल १९१० हैरोजी " प्रेस विकर" सुटे माडलें, "ए विल

ह प्रोव्हाहरू पेर दि बेटर कंट्रील ऑफ दि इंडियन प्रेस ' हैं स्याये नाव होतें. या बिलाला पंजितक्तिनीं कत्तन विशेष नेता, लो. टिलक्तांबर शालेल्या राजदीहाच्या खटन्यांत इ. पि. को कलमें १२४ व १५५ हीं सरकारला अपूर्व बास्त्याकारणाने सरकारने हात जास्त बळकट करण्यायां मदर कल-माना पोषक स्टूणत १२४ अ व १५२ अ अशी नवीं बलमें या बिलानें जीड-ण्यात शाले. या बिलाला विशेष करताना पंजिनकी स्टूणाने १९०० २००३ में बील

माना पायक म्हणून १२४ अ व १०३ अअशो नवीं परुमें या विलानें जीहप्यात शाली,
या विलाना विशेष वस्ताना पाँडेनजी म्हणाले, " अया हेतूनें हें विन्न
आण्यात शासे आहे तो हेतू सहन साम्य होईल अशी बोजना कायचात
अणेदरच आहे, हा कायदा अनुस्र क्या आहे याचे उत्तर नगरहारतलें मुझीन
देश्यात आलें नाहीं, सरकारत हें नुननें असेंसायण्यान आलें वी, तीन शुतपुत्रीन
दोनश्, होन भूतवन्नाना तीनदा व एहा पत्राला सहा वेळ शिक्षा साम्या, पार्ट् देशात आहें शुत्रकृताना तीनदा व एहा पत्राला सहा वेळ शिक्षा साम्या, पार्ट्

### ग्लंडस्टन्कृत निवेध

पूर्वी स १८७८ नार्षा ब्ह्नांक्युल्य प्रेत ऑक्ट हाला त्यावेळाँ मि मेळेडस्टम यानी त्या कावधाना स्मर्थ क्ष-रात निपेव केला होता त्यावेळाँ ते म्हणाले 'क्षणले वास्त्रय आक्षित व राजदोहीं हें द्रावेष्णाचे काम ज्याच्या क्षेत्रताले त्याच्या हातून तो बाहन वेणें केशिहिब रे नहें हुन प्रताद स्वरळ कर-प्याचे काम न्यायस्यायस्य कहान कहन पेणें क्षांति श्रव्याचे काम खाहे आहे यासुळे आपन्या पेणावरच वाला वनत आहे 'भि रळें स्ट्रम यानी वेलेला निपे धव आम्हाला पुन करवा लगत आहे मेला पुन पुन. हतकच सामावयाचें आहे को लेले हिस्से मेणा सामावयाचें आहे को लेले हिस्से मेणा प्रताद सामावयाचें आहे को लेले हिस्से माणा हिस्से माणावयाचें प्रताप सामावयाचें आहे को लेले हिस्से माणावयाचें अहा को लेले हिस्से माणावयाचें प्रताप माणावयाचें आहे को लेले हिस्से माणावयाचें प्रताप माणावयाचें आहे को लेले हिस्से माणावयाचें प्रताप सामावयाचें प्रताप स्वाप्त सामावयाचें माणावयाचें हो माणावयाचें स्वाप्त सामावयाचें सामाव

#### राजद्रोही सभांचा कायदा

पंडितजींड्या विरोधाना कोईंच उपवेषा न होता अनेर बिंठ पास सार्वेव परनु इतर होवबाप्रमाणें त्यानी मरकार धोरणाला मान न तुकविता स्रोबन्धान्यों बायू बाल्या प्रकारें पुरें मावळी पुरें ता ६ थेलाट १९९० रोलें राजरोही समाया कार्या था मानव बिंठ मा जीनकत्स सार्ती कीनिय-पुरें मांटर्ज त्यालाहि विरोध करतांना परितमीन नेनपात्यांना यानू इल-इलांतवन युरे मान्यों सहर विरु ६६णने स १९००चा सिटिशस मीटिम बेन्ट मुक्त देवाता है दरविणारें बिंठ होय यासन्यान बेलियाना परितमी म्हणाहे,

"ट्रिविज म्हलने स्व १९०० च्या निकाची हुमरी आहतीं जाहे स १९००वें निक्षपुरे आण्यान आले त्यानेकी त्यान्या रिहोति अमें म्हल्के होते की समास्य पूर्व बाण्याचा हारों भागांत पार गोधक भागरा गोह त्या निकाचारे हैं विज आहे पत्त तो ऑर्डिक्टम पान हो ध्यापूर्वीच तेचे प्राप्ता स्थापना गारिको होती तरीहुद्धों गरनारने तो शायदा पाय केलाव आजो अमें गामार्थांत्र देन आहे स्यानिक

#### <u>पंडित मदनमोहन मालवीय.</u>

सरकारमञ्ज्ञ अहा कायवाची मामणी आहे परंतु स्थानिकतरकारला आपण आपणी दुद्धी विषय्पादतक आदण रतास नादान नाहीं, आपणासाहि परिस्थिति समजतेव. असें सामण्यात आलें कीं, देशांन कातिकारक व आराजक लोक आहेत परंतु अमें कातिकारक व आराजक लोक आहेत परंतु अमें कितिकारक असलेच तर समावदी करून स्थाचे उचाउन क्सें करणार ! स्थानां कटच करावयाचे तर ते गुमरणें करणार ते वाहीं जाहीएएणें कट करणार नाहींन. कायवानें असाव मामणा आहे ! व तशीं तो चरावता नाहीं तर हा भावदा तथीं बशाला ! अशापकारें कायदा वरणें एकमारें वाहेंट लोहांकेच होते ते वहां अशापकारों कायदा हमें एकमारें वाहेंट लोहांकेच होते ते तेव्हां अशापकारचे कायदे करने लोक- होते नाहीं असाव मारालणें वें न होते तेव्हां अशापकारचे कायदे करने लोक- होते नाहीं असाव मारालणें वें न होते तेव्हां अशापकारचे कायदे करने लोक-

### सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा

स. १९१२ मध्यें के. ना गो कु. गोखले यानी वरिष्ठ कायदेनंडळात प्राथमिक शिक्षण सक्तींचे व मोफत करण्याचे बिल आणलें तेव्हा त्या विलाला पार्किंग देताना पंज मारूचीय म्हणाले, '' देशात शातता व न्याय प्रस्थापित करणें हें प्रत्येक सुनंस्कृत सरकारचें आग्र कर्तव्य आहे हें खरें तथापि त्यानंतरचें दूसरें महत्त्वाचें कर्तक्य म्हणजे देशातील अज्ञान अंव कार नष्ट करणें. देश दास्त्रियन्त मुक्त वरणे व लोकाचें संस्ट हरण करून अरयाचारापासून त्याचा बचाव करणें हैं आहे. देशात शातता स्थापन करण्यासाठीं पैसे खर्च करण्याची जशी सरकार दशता घेते तशीच शिक्षणप्रसारार्थ द्रव्य खर्चण्यासाठी-हि ध्यावयास पाहिजे. केवळ अज्ञानासुळे आमचे देशवाधव नानाप्रकारच्या भापत्तीत सापडतात । क्वेंबळ अज्ञानामुळे कोत्र्यावधी भारतवासी हत्युमुखी पडतात, त्याना ज्ञानदान दिल्यास ते खात्रीने बाचतील, अज्ञानामुळे त्यांना अत्यंत कठीण असा जीयनकम स्यतीत करावा लागती. इमायाहि अशा अनेक आपताँत ते सांपडतात को स्याना थोडेसे शिक्षण मिळाल्यास स्यात ते खात्रीने सापडणार नाहीत. प्रत्येक सुधारलेलें सरकार शिक्षणप्रमारामाठी अन्यंत प्रयत्न करीत धमतें, हें सरवारहि सुधारकेलें आहे असे मानण्यात देतें, तेव्हा जनता अज्ञानाभक्कारात चाचपटत आहे तिचा बचाव करावयाचा तर निदान प्राथमिक शिक्षण मोक्त व सक्तीचें कैलेंच पाहिजे, स. १८८३ सालों एउपुकेशन कमिशनने आपला रिपोर्ट बेला तेन्द्रापामून सरकारची जमा सारसी बाहनच

थाहै, लकरी व मुलकी सात्यांत कर्यांची वीस कोर्टाची बाढ साली. ना. गोखाले यात्री हिशेन करन स्पष्ट दाखाविलें की, शाळेंत जाण्यायोग्य सर्व विवार्षी व विवार्धिनी यांच्या शिक्षणाची सोग्र करावयाची असे स्टूटलें तरी प्रतिवर्षी एक ४॥ कोर्टा एरयाचा सर्व बाटेल शिक्षण मंत्री म्हणतात, तो ९ कोर्टोनी यांटेल. तो नज निश्चा दहा नोटीहि घरला तरी त्यात विशेष हरकत कांग्र आहे । यासाठी जरूर तर जादा वर यसवा आसिंह आमने म्हणणें आहे. विदेशी सालावर सें. २ स्पर्ध पर जास्त केला तरीमुद्धा हा जादा खर्च मरना निषेल. देशात प्रतिवर्धका ९४ बालकें निरंतर आहेत ही दुरिश्वित कोणीकडून तरी टाळली पाहिने."

हा ठराव मान्य ब्हाबा अशाबर्ल अनेक प्रयस्त शाले तरी कौत्थिलने ठराव पास बेला नाहीं परंतु शिक्षणवर्षात मात्र थोडीशी बाढ वेली.

### देशी घंचाची वाढ करा

िश्यणा लेशीज दुसऱ्या एका गोटीकडे पंहितजाचि विशेष लक्ष असे व तें म्हणजे देशी कलाकीशल्याच्या समिद्धीकडे. देशावील कारागीर सुली असावे, काषड, सारार इत्यादि अस्ववद्य वस्तृत आपका देश स्वपंपूर्ण असावा असाव्यक्ष सीखितजी सदैव प्रयत्न करीत. स १९०९ साली प्रयागात सालवेषा काराराजा स्थापन शाला तो पंडितजीच्या प्रयत्नाचित वेळीवेळी सर्कारते लक्ष या विश्वपाकडे ते वेशून पेत

स. १९१४ साठाँ महायुद्ध सुरू हाले स्पायपोयर देशात विदेशी माल कमी
प्रमाणात येऊं लगका. देशात कामणान्या वस्त् देशातव तयार वरत्याला
ही बागळां लंधी म्हणून स १९९५ मण्ये पंडिततीनीं सरकारास कशी
स्थान केली मी, देशी कारधानदारांना महतीबहल म्हणून सकारते प्रतिवर्धी
बाग्र कर प्रयो थारी या रक्तेह्न बारबानदाराला माहबल देनें, त्याल सच्चान मा देशे, नवे पदार्थ तथार वरत्याचे काम विकलियाच्या हाळा बाळां, नव्या मास्त्रान्याला तृष्ट येऊ लागळी तर पहिलो दीन वर्षे ती तथान्य रनें सात्रां, सारमानदायान कियानदीयायां येथे मागक्त देशें इत्यादि वामा-बडे सद्द रहमेचा विनियोग वर्षाया अर्था पंडितज्ञींची स्वना होती, या स्वनेत्रर भाषण बरनाना पंडितज्ञी म्हणाले,

# पंडित मदनमाहन् मारुवीय

पाठिविण्यात येतो। देशात उद्योगधरे नाहीत। देशाताल उद्योगधरे बादबावे अशी सचना स १८७८ सालों फॅमिन प्रमिशननें केला होती हिंदुस्थानसरहारनें हें तत्त्व मान्य केलें आहे परतु चयारेषयाच्या वाडीला मकिय भदन मात्र केली नाहीं या महायुदाने देशा उद्योग भवाची नाढ करण्यासा सुरणपृथी प्राप्त झाली आहे परतु सरकारने अगापिहि मदत बेली नाही याच्या उलट जपान-कडे पाडा अवध्या ४० वर्षात जरानने आपली केंग्डी उन्नति केली आहे! जरानहि प्रथम आपला बच्चा माल विदेशी पाटनीत अने पण आता पदा माल

' आमन्या देशात कच्चा माल पुष्कळ उत्पन्न होतो, पण तो परदेशात

तयार कन्न तो विदेशात पाठकू लागला आहे हें उदाहरण हिंदुस्थान सरका-रला घेण्यासारखें नाहीं बाय । जनानने आपले उद्योगधदे बाढावेले तसे हिंदु-स्यान सरकारता सात्रीने बाटविना यताल

# माँटफर्ड सुधारणांचे आगमन

मोर्छे-भिरो-सुधारणान्यर्थे भिळालेखा कायदेमंडळात पांडितर्जी भी काय काम केलें हें वर दर्शविलें. यानंतर त्याच्या वायदेमंडळातील लोकसेवचा तिसरा भाग ग्रह झाला, पहिला भाग स्थानिक कायदेमंडळातील. दुसरा भाग मोर्ले-भिरो मुखारणा वायधान्त्रयें मिळालेल्या कीन्निस्मतील. व त्यानंतर तिसरा भाग मॅटि-पर्ड-सुधारणान्ययें विस्तृत झालेल्या कायदेमंडळातील.

माँटफर्ड मुधारणा जाहीर साल्यानंतर त्यावर काँग्रेमने अनुऱ्या, असमाधान-कारक व निराशाजनक असा शिक्षा मारला. व कलकत्त्याच्या जादा काँग्रेसने द नंतर नामपूर केँग्रेसने वा कीन्सिलावर पूर्ण बहिस्कार घासला. पं. मालः चीय या बहिष्माराला पूर्ण विरोधी होते तसीहि त्यानी राष्ट्रीय सेभच्या हक्सा-न्यमं कोन्सिलावर बहिष्कार घातला, व पुट गया काँग्रेमनंतर बहिष्कार उठला तेव्हा पंडितजी पुन प्रयाग-साशी विभागातक ले असँक्लॉत अविरोध निवहन गेले ले अमेंच्लात पंडितजींनी लोस्पतातक केलेली कामगिरी अपर्व आहे. प्र-येक वर्षी अदाजपत्रक अमेंव्लीपुढे आले म्हणजे पंश्वितजीनी सरकारच्या लोकहितविचातक घोरणाचे वाभाडे काढले नाहीत असे वधीच घडल नाहीं पंडितजाँची सर्वच भाषमें मुत्त्र, साधार, प्रतिपक्षाने वेळी-वैद्धों केरेको विधान परत त्याच्या तोंडावर टार्न त्याम नामोहरम करण्याची रयांची पदत, आक्रे देखन आपली विधाने बळकट करण्याची स्याची हातोडी था सर्वच प्रकाराने पंडितर्जाची भाषण म्हणजे प्रतिपक्षाच्या हृहयाचा सेह बरणारी अग्रावित यात नवल नाही स्याच्या भाषणात तुलनारमक माहिनी तर इतकी सुचलक मिक्री की हिंदी राजगरणाचा तुलनारमक अस्याम करणाराला ती अभ्यमनीय साच्याग्रेशित राहणार माहीत. सी सर्वन मेर्थे देण स्थला ।।वानुळ शक्य नाही तथापी त्यांतील विशेष महत्त्राचे भाषण हिन्तारी १९२४ मध्ये पंडित मोतिलालजी नेहरू यानी हिंश्म्यानला वसाहतोच्या दर्ज च स्वराज्य देण्यां गाते व त्यानाठी एक प्रातिनिधिक बर्तत परिषद बोलपानी अधी मूचना है, अमें स्टिंडिं आगली तींश भनमोदनादासल भाषण पं मालघीय यांनी धेलें ते होय

### पंडित मदनमोहन मालवीय.

### स्वराज्याची पात्रता

हिंदी लोक स्वराज्यां ला अवान लाहेत वाशी त्याच्या हितश्चेवा नेहर्मीची टराविक तकार पुरें वरण्यात येते. या विधानाला पंजित मालघीय यानां साधार व मुहेसूद उत्तर दिलें कंद्रमुमाच्या बेळीं लोकस्विती कसी उत्तम होती, लोन वर्ष मुखे असत, चारचार तथा सेनिकाचा तळ पडळा तरीहि १०-४० दरायांच्या जास्त निम्नतांचा माल चौरीला गेळा नाहीं. वेगेर माहिनी इस्म इतिहालकार्माच लिहन टेन्डेजी आहे ही झाली निदिधाच्या पूर्वाच्या काळची हर्नाम्यत, परंदु हिंदुस्थान इमनाच्या हातीं मेखानंतर सर जान मालक्षम यानें गेड विधित्यम वेटिक याला ता २० वेश्वचार स. ५० वेश्वचार स

"मला इतकेंच सागावयांचें आहे वाँ, आन्हालाहि संस्कृतो होतो, ब आमचें स्वाउय-स्वारंध्य भेवळ दुर्वनानें गेळ. व इपत्र प्रेमें आले अपने तर्रार्दि आन्हां हिंदु व मुगलमानानां आपला कारभार चालनिलाच अपना. आजहि द्वे हिंदुस्थानावर आमेचेच लोक राज्य चरीत आहेत. साहन्म हेळे-पण तर्पें मुधावणा जाय आहेत ?) तेमें मुधावणा नाहीत बहत. बताबदार विहिटा सर-चारच आहे. संस्थानिवाना योग्य पित्रण दिलें अपने तर आज सर्वम बजीयां व हैसूर सारसी प्रकारण संस्थानें दिवलीं अपनी.

### सुधारगांची वजावणी तरी केली कां ?

खेरीन गुपाणाद्यावदा करण्यांत आला स्थ च्या हे इत्याणें तरी बनावणी बोर्डे होत आहे र कायदा व स्वत्या है यातें रागीक देशकें व परिणाग क्या हात्यात्य वेंबडों देशकण पुरेशीव वायणात आले. या ले. अवेंक्सीकॉलिंट् हिन्देक समामादांता चेंदळ मानीभतेनुळें कारण्यांता भोगावा वायता लाहे. बायदा व व्यवस्था या सारवाचा दुश्यमोत सामूरी हनका कपीन सारोजन नाहीं. ज्या बाबतीत स १९१९ च्या सुधारणा कायद्यान्त्रमेंच प्रगति इहावसास पाहिजे होती त्यात ती मुळींच वरण्यात आली नाहीं.

महायुद्धानंतर इंग्लंडन आपळा आर्थिक कारमार सावरला कर कमी केले राष्ट्रीय कर्जाची फेट होऊं लागली उद्योगध्वास मदत केली. पण आमच्या येथील चित्र पाहा. सुधारणा अमलात आल्यापासून ४१ योटॉचे नवे कर लाइ-णात आले. आगोदरन क्जीचा बीजा दुस्तह झाला आहे.त्यातच १९१३-१४ पासून ५३ कीटीचे नदे कर लादण्यात लाले. शिक्षणाची उपासमार हात आहे. आरोम्यलात्यावडे छक्ष नाहीं. दिवाणाच्या नेमणुका होतात पण त्या विचा-ऱ्याना प्रगति वरून दाखविताच येत नाहीं. देशाची प्रगति होण्याऐवजी सारखी परागतीच होत आहे, जवाबदारीच स्वराज्य देण्याच्या हष्टीचें सरमार प्रखे पावलें टाकील अशी मूळ कल्पना पण नोकऱ्याचें हिंदीकरणहि नाहीं. आय्. सी. एसच्या शिक्षणासाठी यथे काडीचोहि सीय नाहीं, लब्दराच्या संबंधात तर क्मालय बालली आहे स. १९१३-१४ साली लक्सी खर्च २७ कोटी होता. १९२२-२३ ताली तो ५४ कोटींवर गेला. हा धर्च कमी क्सा म्हणन भारती भारते ओरडत आहाँत. परत तो कभी होण्याप्तिजी बाटत मात्र आहे. युँकिंगची रङ तशीच जपानने अवष्या वीस वर्षीत वैनाची संघटना केली. व स्वापारधंदा बाढविजा पण वेथें आमची टेव इंग्जंडमध्यें ! आमचा कारभार आमच्या हाती देण्याची विचितिह प्रशत्ते या व अशा अनेक गोटींवस्त दिसत नाहीं । उच्छी दिश्रणाच्या बावनीतील अनास्या विचारावयासय नही यावस्य लोशंत असा समज उत्पन्न साला आहे की, त्रिटिश नीवरशाहीला हिंदस्यान सोंडावयाचे नसन्याने तो या गाधीकडे दुर्लभ वरीत थाहे. व यासाठींच आम्हांस जवाबदारविं स्त्रराज्य पाहिजे.

# अडचर्णींचें वुजगावणें

स्वातथ्य मिळिनिश्वाचे मार्ग दोन एक तहनोडीचा व दुगरा शक्ताच्या स्कातस्था तुगरा मार्ग आज निकायोगी सादे,कारण नोकरतादीने शानची ठाँव छिनात् चेत्रजो शादेत, व शान्दांग युद्धाचे शिक्षणदि दिलेने नाहों. येथीज सान्ही दिहां गोकांग राज सादम्यांत आनद बाहत नाहीं, तथापि राजदि आनदी साहते नाहों असे नाहीं य हमें साहत्यांचे (किस सोकावि) नान्य आदे.

# पंडित मदनमोहन मारुवीय.

गेल्या महायुद्धात दहा उन्न हिंदी सैनिक हिंदी किनारा सोद्भन युद्धभूमीवर गेले. पैकी ६० हजारानी मामाज्यासाठी आपले प्राण बॅचले. त्यानी सामाज्याच्या स्वातंत्र्यार्थं प्राण वेंचले तेव्हा आमचें स्वातंत्र्य आम्हास मिळेल लशी आमची

कल्पना होता ती दुर्देशने साफ खोटी ठरली. आम्हास स्वाज्य दिल्यास सस्यानिक काय म्हणतील, अमा प्रश्न विचार-ण्यात येत्रो, स्थाता उत्तर असे की, सरमानिक स्थराज्य हा असँच म्हणन

आहेत. जिरानेरचे महाराज पहिल्या साम्राज्यपरिपदेला गेले तेच्हा स्यानी, पत्याळाचे महाराज दुस-या साम्राज्यपरिपदेला गेले तेल्हा ते व अलवारचे महाराज, यानी हिंदुम्पाठला स्वराज्य दा अशी घोपणाच देलेली आहे.

दुमरा असा एक सवाल टाकण्यान येती की, स्रराज्य दिख्यास युरोपियन

भ्यापाच्यांचा काय बाट रे खराज्यांत स्वाचे रहण साम होईलच य ठरावान जी वर्तल परिषद मागितलो आहे चीनहि या गोष्टीचा विचार होईन.

शेवरचा मुण अयसंस्याराबाबनचा. या प्रशाबद्ध आन्होला फार भेडमान वन्त्रात येने परंत सुधारणाकायदा होण्यापूर्वीय हिंदु-सुगलमानाचा प्रश सोडविला तो बाही सरहारने नाही. छसनीचा बरार हिंदुमुनलमानानी भिद्रन केल आहे

स्याच्या आ**ड येगार!** \*

तुन्हीं आपलें रक्षण वर्ने करणार ? अमाहि एक सवाल करण्यांत येती, पर्ख हो स्थिति आणला नोकरसाहीनेच की नाहीं ! लोकाना सैनिहारीक्षण का देव्यात आरू नाही ! यार्गयेशी उत्तर एवटेंच की अना काम्पाहुट करण्या-पासून काहीं नित्तन होणार नाहीं पूर्ण वसाहन विस्तराज्य या व येथून चाली बदा, संरक्षणाचे धामचे आग्हीं पाहन घेतीं, स्वराज्य आज ना उर्वा आग्हीला मिळपार यात शहाच नाहीं. प्रश्न हतशाच की इंग्रज तें गोडीने देणार का

### कायदेमंडळांतील लोकसेवा

कोशंतरिह नाहाँ वसी पडला नाहीं, लोकप्रतिनिधीनी कायरेमंडलांत जालन लोकाच्या हक्षावार्धी निन्दाने भाडावें, आपल्या याज्वें बहुमत करून सरकारला चारीमुंब्या चीत वरावें, परतु सरकारते लोकमताविषयीं विचित्तहें पर्या न बाल्याता आपक्या जादा क्षयिकाराच्या जोरावर लोकप्रशाचें सर्व काम नासून दानां लोशावर इच्छेबिहदूच नन्हें तर निपेयाच्याहि विहद लोकावर नाना. प्रकारने कर धादण्यात यावेंत, हा प्रशार होंडे लगाव्या संस्थारच्या अशा कृत्यानींच लोशश्री मंत्रासच्या अशा कृत्यानींच लोशश्रीम वाहण्यास मदत होंडे लगाव्या में सरकारच्या अशा

सरकारच्या या निरङ्ख इसीमुळें क्टाइन पं मोतिस्नास्त निहरू प्रम्-तीनी से असँग्लीचे राजीनामे दिले. क्षत्रा मोडक्या का होहना एण कायदे-मंडळात जी घोडों पार लोक्सेया करता येते ती आएण तीत्त बाहेर पड-क्यास मुळीच करता येणार नाहीं व नोकरसाहीस सर्वच रान मोकळें सापडेल तैक्दा येथेंच राहन की क्यासाची बात निस्हरपण सतत माइ या, अशी पं. मास्त्रवीय प्रभृतीची विचारसणी असल्यानें त्यांनी नेहरूंकच्या करोबर राजीनामे दिले नाहींत व सरकारच्या टोल्यास टीला देण्याचा आपला कम त्यांनी मुहच नेतला

पुढें स १९३० मध्यें सरकारने फिनन्सवित्र ऑन्टर्शत आणले तेब्हा तर राग्रीय पत्र व सरकारणे याचे एस्वारखे खटने वडाले मार्चमध्ये बॉटन ब्रोटेक्शन वित्र सरकारने आणलें

### ब्रिटिश मालाला सबलती

या विकात तिदिश मालाला विवेश सवलत देशाच्या पश्चातार्थे कें बीज सुनहरूँ मेलें आहे त्याला विशेष करण्याकरता प मालव्यिय वानों परदेशाहत वेणाऱ्या धं बाखावर किसतीच्या मानांन सेंहश १० टर्ने आप वन्तावर दर स्तानाम ३॥ आणे बातून ग्या हिसीयार्ने जान्त जनात भेने त्या हिसीयार्ने तक्ती जनात चाली असा उपनृचना माडली मुद्रवी सरसार्थी स्वना असी मी, सर्व मालावर सेंहश १० ट्रेने असत पेजल विशेष विद्याता किसीयार मात्र जदा ५ टर्ने किंस दर पाडाग शा आणे प्रमाण बीडियेतर मालावर मात्र जदा ५ टर्ने किंस दर पाडाग शा आणे प्रमाण बीडियेतर मालावर मात्र जदा ५ टर्ने किंस दर पाडाग शा आणे प्रमाण बीडास होर्ले ती जनान च्याली वाद सहार्य पासुरार चेट्टी याची उपनुचट अशा निर्देश मालावर सेंग्स १० टर्ने किंस वक्तावर दर पीडाम ३॥ तांगे

# पंडित मदनमोहन माळवीय.

प्रभागें, जास्तींत जास्त हाईल ती अकात ध्यावी; इतर प्रशारच्या मारांवर मिटिश मालाला १५ टक्ने आणि निटिशेतर मालावर २० टक्ने जकात ध्यावी. आपल्या मूळ बिलाला जोराचा विरोध होत असल्याचे पाहून सरकारन पणमुखं चेटी याची उपस्चना मान्य करण्याचे ठरविले होते. त्या उपस्च-नेमळे ज्या विनिविनारीच्या व विनशुवट अशा मैंचेस्टरच्या माळाची हिंदी गिर-ष्ट्राच्या मालाशी चढाओढ होते तेवज्या मालावर जपानी मालाप्रमाणेंच दर र्पींड वजनावर ३॥ आणे जकात वसवावी ।आणि मुंबईच्या शिरण्यास तेरह्या मालापुरती तरी मॅचेम्प्रची चढाओढ बाधक होणार नाहीं, पण तेरडी माल वगळून इनर सर्व बावतीत ब्रिटिश मालावर १५ टक्के आणि जिटिशेतर मालावर २० टरे असर्ले पश्चवाताचे धोरण कायमच होतं. आणि तेवझाच थारोनें सरशरनें तरी चेटी याची उपम्चना स्त्रीकारण्याचें स्यूल केलें होतें. पंग मळ संस्थारी बिल काय किया चेही यांची उपस्वता काय या दौहाँ-तिहै त्रिटिश मालाला वेगळा दर भाणि त्रिटिशेतर मालाला वेगळा दर असला वंकित्रंपच असरयामुके,लाम्राज्यसम्बद्धीच्याः डेटाचे हे पिछ एम्दा परात सुमले,

तर पहें तें बादन जाउन घर अंगावर येईल, अशी भीति; गरारण बाटत अस-स्याप्तक राग्नीय पशाने पं. माळवीयांच्या नेतृत्वात्वाली 'इपीरिशन प्रेररन्तं' ध्या तरवाला कमून विरोध करण्याचे टरविले

# पंडितजींचे तीन छुद्दे

असँन्छोतील बहुमतानें मन्त्र कैसेकी स्वना जर सरकार अदा र्यतिनें नस्याध्यान मानवार तर आर्थिर स्वायतना याचा जर्फ तरी प्राय । दिन्ह्यात सरकार है बोगास जवाबदार आदे ते तर अन्देन्छोता जवाबदार असे तर क्षांस्तानें नास केसेनें वित साम मान्य करनें प्राप्त आहे. असँन्छोता जर तें जवाबदार सेनें तर साम मान्य करनें प्राप्त आहे. असँन्छोता जर तें जवाबदार सेनेंत तर तें त्रिटिश पार्कोम्चा त्रावदार अगतें पार्दिक नें सरं परस्वास आर्थित स्वायतनेंचा कोनाए कोनें पार्दिक व मोगींद तीन प्रश्न तुम्र्याला सरकार मार्ग नसत्वान अन्यत्र ना पटेल पोगींद तीन प्रश्न देनों यात विचाला स्वायतेंनें सेन्द्री निवास स्वयत्त्र केसे वें स्वयत्त्र स्वयत्त्

# पंडित मदनमोहन मालवीय.

आहे. तो अर्थ बरोबर आहे का चुक आहे हैं अध्यक्षानों सामार्वे, कारण नियमाचा अर्थ संशयास्पद असल्याय स्थाचा निगय देण्याचा अधिकार अध-क्षास्य आहे.

# सरकारनें तोंड घा हूं नये

याच प्रश्नावरीयर दुमरा असा प्रथ्न उपस्थित झाला की सरकार व अमेंक्जी याच्यात एकमन झार्ले या नाहीं हैं पाहताना अर्नेश्लीतले सरहारी कामगार व सरमारीनेयुक्त समासद याची मतें कोणाच्या बाजूला धरावयाची ? सरकारी सभासद है तर बोल्डन चाल्डन सरकारचेच अवयव आणि सरकार-नियुक्त सभासद हें तसे नैसर्थिक अग्यव नसले तरी ते चिक्टबिलेले अवयव म्हणता येईल ! सत ज्या वेळी सरकारणञ्ज व लोकपञ्ज या दोहॉबी संगति एपाद्या विलाला आहे का नाही हैं पहावयाचें असेल त्या वेळी सरकारी सभासद व सरवारिनेत्रक सभासद यानी लोक्प्रतिनिर्धात शुमन लोकमतार्वे पारहें बदलण्याचा उपद्वयाप कांग्र म्हणून करावा ? त्यानी तसे कर्णे म्हणजे सरकारळा दुहेरी मताधिकार मिळाल्यासारखा होतो. माँटेव्यू चेल्त्सकड बिकाची रचना करताना ज्या पोड-कमिट्या नेमल्या होत्या स्यातील क्यू कमिडीने त्या बेळी क्षमा आभेत्राय दिला आहे की ज्या ज्या केळी सरकारचे मत आणि लोक-पक्षाचें मत योच्यात ऐक्य अहे का विशेष आहे हें ठरविण्याचा प्रमंग येईठ त्या त्या वेळी सरकारीनेयुक्त समासद व प्रत्यक्ष सरकारी अधिकारी याची मर्ने विचारात घेऊं नयेत. या मूबनेंचा आधार घेऊन, पं. मालवीय यानी अध्य-. क्षाम अमा प्रश्न नेला कीं, बॉटन प्रोटेक्शन विलासवर्गी सरकार व लोकपक्ष . बांच्यात मेळ वितपत बसती हेंच पादावयाचे असल्याने या पूर्ण सरकारी व निमनरकारी मसासदास मर्ने देण्याचा अधिकार पाँचतो काय याचा निर्णय अध्यक्षांनी दावा.

तिनरा प्रश्न हा की, अनेन्त्रीने जर पं मास्त्रवीय यांची उपमुचना बहु-मताने दशेकारकी तर सम पुढे आपण कोणते थोरण स्वीकारानवाचे ते दरवि-ध्याचा अधिकार नरसारात रारान देवनो चेदी काव १ अनेन्त्रीने दिक्षेण निर्णय सरकारका वधवनारक नाही बाव १ अने हे तीन मुखाचे प्रश्न आहेत. यांचर अध्यक्षानी आधी आराज अभिन्नाय यादा, आणि ननर त्यांच अनुकल्य हा बाह-विदाद पुढे बास्त्रवा अर्था पं. मास्त्रवीय यांनी मागणी नेही.

### असेर्व्हातील अवेरचे भाषण

अध्यक्षीचें मत बरील तीनिह सुरवाबर प्रतिकृत पहत्वानें विकार्चे मिवनध्य बाय हें ठरून पेलें, बिल पास होध्यात्या मजलेबर आले तेण्हा पंक मद्रममोहन पानी त्यास असरेखा बिरोज केला तेष्हां ते म्हणालें,

" वादाची परिसंमा जाली, परंतु स्थाचा सरमास्वर काहाँएक परिणाम झाला गार्डी, भी जुन्या इम्बेरियल कीन्त्रिलचा समास्वर व या लेक असंक्वीचा ( पहिला क्सेंक्स) वायहन ) सुमार वीस वर्षे सभावर काहे, परंतु आलच्या-सारायी वेववर्षियी इति सरमारमें वेवहाहि दाराविल्यों भी पाहिला नाहीं-प्रस्तुत परंता स्वाचन समायानहार अवतां होते रापविल्याचा लाहीं प्रसत्त बेला वण आजच्या सरमारचा मोराणोमें आम्हाला मर्योदेविर लीटन दिले आहे अधा रिवर्तीत आम्हा विक पान झाले हैं पाहत बनत्वानें आस्त्र आराप्ती ठंद म्दूपन लाच्या निपेषाये बेले न सम्प्रचा वाच्या रह आहे. या विलाच्या पहिल्या बाचनाच्या बेली सरकारच्या बाजूला ६० मतें पडली, विका १ १ इतन तर सरकारचे नौत्यर, लाची सरकार व्यावत्वास सरकारच्या बाजूला कुत १ मनें दिननात उत्तर अपरमारण बाजूला ५० मतें पडली आहेत विलाच्या हम-या वाचनाच्या बेळीहि सरकारका १२ मनें विजली. स्वातिल १६ वाक्रच्या सरमार व्यावत्वा कुत १ मतें व लामच्या बाजूला ४२ मतें पडली स्वातिल १६ वाक्रच्या सरमार वाचना १ सतें व लामच्या बाजूला ४२ मतें विजली. स्वातिल १६ वाक्रच्या सरमार वाचना १ सतें व लामच्या बाजूला ४२ मतें पडली स्वातिल १६ वाक्रच्या सरमार वाचना १ सतें व लामच्या बाजूला ४२ मतें पडली स्वातिल १६ वाक्रच्या सरमार वाचना १ सतें व लामच्या बाजूला ४२ मतें पडली स्वातिल १६ वाक्रच्या सरमार वाचना १ सतें व लामच्या बाजूला १ मतें पडली सरमार वाचना १ सतें व लामच्या वाज्ञ साला अर्थी पडली स्वतिल स्वतिल स्वतिल स्वतिल स्वतिल १ साला अर्थी पडली स्वतिल स्वतिल स्वतिल सरमार वाचना वाच

देश आज एरा विशिष्ट अशी मेरटीन् जात आहे, त्योह परेख तो त्याग करोन आहेत अशा रिश्वीन लोकाबर करावा आगरी नवा कोजा क्यांकि अर्थेत भेर आहे. आमच्या मामप्यांजामणे लोकहितावाडों जी जी गोष्ट करों जादे हो गोष्टि जाव्ही केली आहे. सरदा ही अन्याचाची गोष्ट करीत आहे हो गोष्टिह आव्ही निर्माज्य सामिन्छों आहे. परंतु वाचा बहाँ उपयोग होत नाही नेदां वा पुडील पार्विवादान मान वेलें स्कूले महाराद करप्यानारों होजार आहे स्टूल्न आही थेसून निसून जातों, शासच्या मार्गे विज तान करून थेपान तुम्ही मोर्गेड आहोत."

याप्रमाणे पेडितर्जीर्मी भारण केन्यानंतर ते आपन्या गहकान्यांगह

# पाडत मदनमोहन मालवीय.

असंस्की सोड्न चाळते झाले. त्यानंतर स्यानी आपच्या जागेवा रार्यः नामा दिला,

# असॅब्हीचा राजीनामा

श्रीसंश्रीतिल समासद्वाचा राजीनामा देतामा खावरोवर पं० महन-मोहान माछवीय यांनी व्हाइयर्रेक्षाचा ज पत्र लिहिले आहे त्यां ते लिहितात, "मो मेली २५ वर्षे वरिष्ठ कायरे-बौनिताला समापर शाह मज श्रीनितलबहिकार साम्य नाहीं आणि परबाच्या लाहोरच्या राष्ट्रीय समेती मी कीन्सित्वविकाराला विरोध बेला, एवडेच पष्ट तर राण्या समेवी शाही मात्व- ज्यानी राजीनामे दिले सामा किंवा त्याच्या जाती हुलचाना रेर निवरण्यांका तमे राहण्यात मीच प्रोत्ताहन दिलें अमें असता आज भीच राजीनामा देत आहे तो अर्थातच लगीच ऋहरीजातर देत नाही, हुँच्यां आहे.

दिस्संदिवस माझं अशी साभी हों के लागली आहे को, मांडेर्डु-नेक्परंडे सुधारणांसुळ जबहे हक हिंदी लोगाम मिळत आहेत तेबहेंहे स्थाना वर्ष सावाब नाहीत अशा पृश्चित सुद्धांनेच हवें सरकार वागत आहे, तहे कहते तर सरकार अध्यक्ष ना. पटेल याचा स्थारा धान्यावर यमकृत सरकार ती निमक्ताओं तामादाव मते देश्यास लागून आणि गिरण्याना संरक्षण पाहिने अधिक तर आहरी देतों ला पदनीनेंच तें च्या अपली बळजवरी कहन हिंदी लोकारा के शेवधावर द्विधिक प्रेमरन्स लादून आधिक हमायति के शेवधावर द्विधिक प्रेमरन्स लादून आधिक हमायति लाग्य स्थापिक भागति अधिक स्थापिक स्थापति अधिक हमायति लाग्य स्थापति स्थापति स्थापति स्थापति हमायति लाग्य स्थापति हमायति स्थापति स्

गेल्या ऑक्टोबरांत केहां भारतमंत्री मि. घेन आणि टह्याइसरांच लॉर्ड आयार्विन यांनी हिंदुस्थानाला 'डोमीनियन स्टेटम ' रेणे हेव आपलें ध्येय आहे, अमें सामितलें आणि राजंड टेक्ट खेंत्यरम्म बोलावधार्वे टाविडे त्या वेळी मण बाढलें धी, आतांचामून बोमीनियन स्टेटम हिन्

### कायदेमंडळांतील लोकसेचा

हिंदुस्यानसरकार वार्ग् लागले. या बागणुकांचा परीक्षा नशीन कर बमाविष्याची धोजना आणि आर्थिक स्वायतता गासंबंधी सरकारच्या धीरणावरून होणार होती, पांतु महत्वरातें सेलबीने स्थिते हुए बमिद्रांचा स्थिते आणि फिस्स्कल किमाजाचा रिपोर्ट आणि फिस्स्कल किमाजाचा रिपोर्ट होती है जा कि स्वायाची है का किमाजाचा किमाजाची है का किमाजाची हिन किमाजाची है का किमाजाची होती है का किमाजाची का किमाजाची किमाजाची है का किमाजाची है का किमाजाची होती है का किमाजाची का किमाजाची है का किमाजाची है का किमाजाची है का किमाजाची है किमाजा

अशा रीतोने वायदेमंडद्वाशी दीप काळ अनलेला संबंध त्यानी तोहन टाकला व निवेषपणे राष्ट्रकार करण्यास ते मोकळे झाले.



# कमिशनांपुढील साक्षी व काम.





टुम्यान सरशारने येथील कारभाराच्या अनेक विभा-गाची चीपशा वरण्यासाठी आजपर्यंत अनेक

कमिन्या-कामशन नेमली स्वापैकी शौद्योगिक कमि-दानवर एक सभासद म्हणून त्यांची नेमणूक झाली

होती व तें काम त्यानी अर्थत चोखवणें बजावलें. सःकारची देशी उद्योगध्यासंवं अने कशी अनास्या

आहे, देशी उद्योगघशास सरमार्चे सहाध्य करें नाहों, परदेशा माळानों बाजार मरने गेन्यानें क्वेडी हानी झाली आहे व देशात धेदेच नाहींने शाल्यानें लोकाचा ओष देशीकडे क्सा बळती व स्वासुळें दारित क्से बाटन चालल आहे याचें मीठें भेदक्वर्णन पंडितर्जीनीं हेलें असून उद्योगभ्रशाच्या बाटीसवयानें सरमारतें काय करावयास पाहिते या-

बर्ल अनेक उपपुक्त स्वनाहि चेन्या आहेत, त्या तप्तीलवारपणें या प्रकरणाच्या रोवटी दिन्या थ हेत्.

### कमिशनांपढील साक्षी च काम.

विष्यायावत सशाममलन यावी. तमाई देंगे, तलाव, बिहिरी गोघणें, जमला-यादत मदत क्षणें, हत्याऱ्याचे परानि देंगें, अवकारी पदार्थाचे परवाने देंगें, हंगे अल्लास ते निर्दारिंगे, मार्थोच्या रोगांदा प्रमार होऊं नचे म्हणून प्रतिवेधक उपाय योजणें द्रायादि प्रश्लावा विचार या जिल्हा-योग्नियलें बरावा. या-सुद्धें लोक व सक्कार एकत्र येजल उभयतानां परहराच्या विश्लानांने क्षाम क्स्ता वेईल.

गावाळा बाय अधिकार असवित यासपंघाने ते म्हणां "गावेच पोळीत, आरोम्य, रिप्तण पार्ची म्दरस्या वरणें, म्हान ळहान पौजरारी व दिवाणी दाव्याचा निर्णय वर्षे इदार स्थान ति स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

या किसिशनवा अहवाज १९०६ मध्ये प्रतिद्ध हाला. विभिन्नने राजकीय सुवारणा सर्वधाने एकदर १३४ शिकारकी केच्या का शिकारतीचेती दिन हिंदी सतासद कार्यवारी भवजात असमित ही मूचना मान्य करण्यात बेवन सुर्वदे, महाल, बगाल व बिहार प्रातात स्याप्रमाणे नेमणुली झाल्या व इत-रिक्ट कार्य बारीक सांचीक सुधारणा करण्यात आल्या

# पव्लिक सर्विहसेस कमिशन.

यानतर पंडिसर्जांची इसरी महत्वाची साक्ष 'पवित्रक सर्विदेश कमि-धन 'पुढें झाळी ती हाम हिंदी लोकाना विदि अधिकाराज्या जामावर नेतप्पात यार्चे हो लोकाची ओरड काढी नवी नारी पार हुनी आहें यार्थिक पार्चे हिंदुस्थानात वरीच चळनळ हाली. तेंव्हा स १९१२ मर्चे 'पब्लिक सन्दिश्त कसियन' नेतप्पात आले या विश्वनसंखें तोन हिंदी ग्रहस्थ

### पंडित मदनमाहन माळ्यीय.

होते, विभिन्न हिंदुस्थानात व इंग्लंबात फिरंले अनेक महारी विनमरानिधि खोषाच्या माठी पेनस्था, रवापुर्वे ता. ३१ मार्च १९९३ रोजी मारस्यिय-जींची मास हाली, यापूर्वी म १८८२ मार्ली वाच धर्नीचे एक कनिवन नेर्मे-ण्यात खाल होते त्या कमिश्रानने आपन्या रिपोर्टीत अमें लिहिले होते की, 'हिंदुस्पानची आजची मामाजिक स्थिति लखात प्रेना, इंग्लंड व हिंदुस्थान मा चीन्छी देवात एकाच वेळी इं सी मार्दियन्या परीका घेणे लिला होणार नाहीं: कारण राजशातमाला जिलन अमें शिक्षण इंग्लंडच्याप्रमाणे या देवानीच साळा-केरिलात्त मिळत नाहीं व हिंदुस्थानातच हो परीशा सुरूं केली तर तिचा प्राथदा देशातील उच्च जातीनाच मिळेल, व इतर जाती मार्ग पत्रतील, या खाक्षेत्रास उत्तर देवाना पंडिसत्जी आपल्या सालीत म्हणाले,

'' हिंदुस्थानातील सामाजिक कारणामुळे इंग्डंबस्थाप्रमाणें हिंदी लोकाना स्थानजाधनाची योगदा नसते म्हणून नेमें परीक्षा नकी, याचा अर्थे इंग्डंबादील सामाजिक जीवनक्षमाना जास्त महस्त्र देखन हिंद्री सामाजिक जीव-नाला क्यो लेखणाचा कार्त

### हिंदी होक व वरिष्ठ जागा

" इं. सी. सर्विद्यमपर्यं असे क्रियेक युरोपियन आहेत की, त्याना शासनाचें अवस्यक तें ज्ञान नाही, परंतु विदुत्त्यानच्या कपीहि बहिरन गेळेचे अपे विदुत्त्या-नात क्ति। तरी लोक आहेत की, ते उच्च अधिकार चालविष्यान मंबतीयरी ग्रोप्य आहेत, देशी संस्थानात असे क्षक उच्चत्रास्ट आहेतहि.

"इ. मी. डॉन्ड्सिक्या नोकराना जी योग्यना प्राप्त होतें त्याचें भारण माइया मेतें संलडनपोठ मामाजिक जीवन नमून त्यांना नेथें मिळणारे भोक्या-वारी पगार दे ओह. येवें परीक्षा सुन्दे केत्याने सीविहल सार्थनमण्डे सहे दिशें ओकांबाव भरणा होईल अमा एक आदेष घेनला जातो. पण अप आल्यास स्वात बाईट बाय सालें शान्दी हिंदी लोक देन्डेटच्या येथील सनेवा हाच उदेश समजती.

" हिंदी खोक उन्चाधिकासम योग्य नाहींन अना आक्षेत्र काही देमन गृहस्य देतात, त्याना माम्ने टक्तर धर्मे की, अवध्या रोमर वर्षामूरीच या देशात हिंद व मुख्यमान उच्च पदाधिकारी होते की नाहीं दे काल्यक रिग्स्वार्ने आज

# कमिशनांपुढील साक्षी य काम.

त्याना मान नसला तर्रा एका काली विशाल वर्षे साम्राज्य हेंच लोक प्रयोग्य रोतींने चालवीत होते इंग्रजी सत्ता स्थापन होऊन अवधी १५० वर्षे झाली राष्ट्राच्या शायुष्यात दीवरों वर्षीया काल भार मोठा नाहीं. यापूर्वी आम्हीच येथील राज्यें चालविली आहेत. देशी सस्थानात आजिह वालवीत आहोतच. थाज-काल भारतवासीयांत उन्नति झालो नसली तर त्यांचे कारण त्यांना तशी संधीच मिळाली नाही हूँ आहे. येथे परीक्षा सुरू झाल्यात उच्च आतीच्या छोत्राचा भरणाच जास्त होईल असाहि एक आक्षेप काडण्यात आला आहे. त्यावर <sup>उत्त</sup>् असे की, सर्वोता शिक्षण मिळ्न सर्वोनाच परीक्षेत वसण्याची संघी मिळावो. व पर्राप्ति जे योग्य उस्तील त्याना नोकऱ्या मिळतीलच एयादी विशिष्ट जात म्हणून त्याना नोक्री भिस्नावी हैं घीरणच घातकी आहे. स्त्रीक्सेवा करणे हा या नोकरीचा अर्थ मी समजतों. व तशी निस्पेशपण सेवा करील व लायरा ठरेल स्याला तो मिळेल यात रच्चनीच अमा मुळी भावन नाहीं. "

या विभिश्चनचा रिपोर्ट स. १९१७ साली प्रसिद्ध झाला. या कमिशनमें केले-त्या शिपारशी सरकारने मुठींच मान्य केल्या नाहींत लोकात असतीप उत्पन झाला पुढे हिंदुस्यानात व इंग्लंडमध्ये एकाच वेळी परीक्षा घेण्याचे सरकारास मान्यहि करावें लागलें स्याप्रमाणें हिंदुस्थानात सीन्दिल सीन्दिलस्या परांक्षा हुआ होत असतात.

याननर महत्त्वार्वे समिशन म्हणजे औद्योगिक कमिशन होय. हें बरेंच महरवाचे होते त्यात पीडतर्जीनी भिषमतपत्रिमा जोडलो,ती बरीच महत्याची अग्रन्याने पुढे देण्यात येत आहे

# स्वदेशीची आवड

पंडितजॉनी राजहारणांत प्रोश बेस्थापासून स्यांचे विशेष रूझ कोणत्या हवा गोटीवडे वेपले अमेल तर तें सोवाच्या वादत्या दाध्यिकः इंग्रजी अंगत गुम् साल्यापास्न एकामागून एक देशी धरे नष्ट होऊ लागले, जमिनीच्या भान्याची बाद भरमबाट होंके लागली, दुष्पाळ व रोगराई याच्या माथी देराभर भाग पांद्र लागत्यां, रोतकरी वर्ग भनाता में ताद ताला, वेशरी पाटली, या मूर्व कारणांमुळ प्रजा प्रस्त शाली तेन्हां पश्चित्रजीमारूया संक्रिहितचितकाचे च्य करणाञ्च कर्ण वर्ण कार्य नाहाँ, संपि मिटनाय हा प्रश सरकाखुई स्था या गोशिवने यहले यांन भागर्य नाहाँ, संपि मिटनाय हा प्रश सरकाखुई

# पंडित मदनमोहन मालवीय.

भामते, हिंदी मजूर सामान्यत चोख रीतीने काम करण्याच्या बराउ वसे अपात्र आहेत, बारसान्यावर देसरेस वरण्याच्या कामीहि त है हि छोक अद्याप क्से मिळत नाहीत. उद्योगध्यापेक्षा ब्यापाच्या हिना व्य थयात मुरक्षित रीतीनें व बिनआयासानें नेपा मिळेल अशा घणातव संपर्क माडवल गुतविण्याची हिंदी लोशची अद्याप क्सी प्रगति आहे. युद्धापूर्व व देशात्न माल आणविष्याकडेच लोकाची प्रगति क्शी होती व सर्व महरी माल द्रवलडातूनच आणण्याच्या सर्वार्च्या परिवाठासुळे लोफांच्या या सर्वान क्सा दुजोरा मिळाला बैगेरे गोटोचें कमिशनने विस्तृत विवेचन केल आहे अर्थाचीन सुधारलेल्या समाजाम लागणाऱ्या सर्व गरजा पुरतील अशा ब्र उत्पन्न करता येतील इतका विविध प्रकारचा क्या माल हिंदुस्थानात उत्स होतो, परतु परदेशातून यंत्रसामुणीचा पुरवठा झाल्याशिवाय शातते धा युद्धाच्या वाळात लागगारा पका माल हिंदुस्थानात तयार करणे शक्य गाँधी उदाहरणार्थ, हिंदुस्यानातील कापडाच्या सर्व गिरण्या परदेशच्या यनमानुमान अवल्बून आहेत व समुद्रावरील सरकारची तत्ता नाहींशी झाल्यास हे सर्वे कर खाने बद करावे लागतील ते हा हिंदस्थानातील उद्योगधद्याच्या दर्शने सर्वेत महत्वाची मुघारणा जर कोणनी करावयाची असेल तर लडाईच्या प्रमगी बरीत प्रकारच्या सयकर प्रसंगातून हिंदी कारखान्याचा निमाव लागण्याकरिता बर्ज मामुष्री तयार वरण्याचे कारखाने हिंदुस्थानात निषतील अशी अवस्था येप झाली पाहिने अमें क्मिशननें सुवविलें भारते मजूर न टेवनां अवीवीन दालीय पद्भींग अनुसल्न दोतीचे उद्भन कर्ते बावता येईन, शेतिच्या रण वडीच्या बावनीत मुधारणा क्रून होतांतील माल बाजारात टेबण्यात्मक कमा करता येईल याच्या शिक्षण लोकांना दिल्यास व रोतीला योग्य अर्थ मु गरलेली यत्रपामुयी मिळेल अधी दुकान व ही यत्रसामुयी तयार करण्यांचे कारलाने कारण्यात आल्याम पुण्ठळ मण्ड् कारलान्यांत आम करण्याकरिता मिळन यद्यसामुपाचा पुरवठा करणाच्या हिंदुम्यानांनील ध्यास समेवन मिळेक अमें कमिशनचें म्हणने आहे

#### . साधनसामुग्रीची अनुक्ता

नव । उद्योगधरे निर्माण करण्याच्या हिंदुस्थानांताल खाधनमामुन्नेना

# घंदाची वाढ कशी होईल ?

हिंदी उद्योगध्याच्या बाटीसन्धान विवार करताना कमितानने हिंदी कारािगतानी चोस्त काम करण्याची लायकी क्यों याटेल व सुविशित हिंदी
लोड ट्योगध्यात कमे खर देक लागतिल यार्च विवेचन केल आहे. विश्वणावा
अभाव, मनुतिबे हम्बे दर, जुजमी उपायाने प्रतिकार करता चेंदे लक्षा हिंदी
लाए, नार बंगेरे रोमाचे मनुत्वर्गत बाटते प्रमाण क्यों तान कारणे हिंदी
सन्दर्भात्यायक उत्त्यास लाहित अमें कमितानमें मत थाहे सावृतिक व प्रापमिक शिक्षणप्रमाराचा कमितानन सुरक्तार केला अन्त मम्परनागील सुलाच्या
शिक्षणद्वतीत योग्य ते वर्दार के च पायान सुलाच्या क्या है।
सन्दर्भात मेंद्र विदेच सावृत्य अभित्व लाग्न स्वार्थ स्थान स्वार्थ स्थान
स्वर्थ मेंद्र विदेच सावृत्य स्थान लाग्न स्वर्थ स्थान स्वर्थ स्थान
स्वर्थ सावृत्य स्थान लाग्न अम्पतान स्वर्थ स्थान
स्वर्थ सावृत्य स्थान स्वर्थ क्या सावृत्य स्थान स्थ

# पंडित मदनमोहन मालवीय.

कवा माल कोणता होती, त्याच्या कोणत्या वस्त तथार होतान व स्या कीठें पाठविल्या जातात याची माहितो तेथे असावी, त्या वस्तुंमध्ये काय काय सुधा-रणा करना येणें शक्य आहे याचीहि माहिती तेथें देण्यात याथी. इतर जिल्लाप्रमाणे आपळा जिल्हा का व कोणत्या बावतीत मार्गे आहे

याची चर्चा तेथे ब्हाबी

धराती भेदे कोणते बाटणें दास्य आहे व त्यात सुधारणा करता येणें किती शक्य आहे ही गोष्ट बोळ्यापुढे ठेशून जिल्हानिहाय प्रदर्शने भरविसाँ जावीत. अशा प्रदर्शनातून शेनी व इतर घरे यावर सप्रयोग व्याख्याने ब्हाबाँत. उत्तम खतें कोणता, कोणत्या पिकास कोणतें खत मानवने यांची माहिती तेथें देण्यान यावी

व या सर्व मोष्टी लक्षात घेऊन प्रदर्शनाची माटणी वरावी म्हणजे तें

जारत उपयुक्त होईल.' औद्योगिक कमिशन परंतु देशी उधीमधंधाबाबत जाम्त महत्त्वाच काम पंडितजींनीं कैले तें इंडस्थियल कमिशनथे समासद या नात्यान स १९१६ न्या मार्थमध्ये सर इचाहिम रहिमतुद्धा यानी देशाची श्रीवोगिक पाइाणी करून द्योग-धंशाची बाद बन्नी करता येईल ते पाइण्यासाठी एक कमिशन नेमाव असी वरिष्ट कायरेमंडळात मागण केली व त्या दरावान्यमें नन १९१६ मध्यें हिंद-स्थान सरकारने सर थोंमस होलन्ड याच्या अध्यक्षतेमानी इंडस्ट्रियल विभाग नेमलें, या कमिशनवर हिंदी प्रतिनिधि म्हणून यं, मारद्वीय बाची नेमगढ सरकारने केली, या विभिन्नच्या कामाचे प्रमाशन अलेर कराति झाले हो गीट हित्रपानांतील वानिधानांचा हतिहास ज्यांना माहीत आहे स्थांना सौनावदाय गरी, नेंद्रमात्रमाणेच कमिशनचा रिशेर्ट व सूचना दमरी दागळ बर्ण्यात शस्या.

# कमिश्रनांपुढील साझी व काम.

चावरा आहे. म्हणून कमिशनच्या रिपोर्टाचा साराश व पं. मालचीय ाची भिन्नमतपीत्रका येथे साराज्ञह्याने देत आहाँ -

# औद्योगिक कभिद्यानचा रिपोर्ट

बोधोगिक विभानने दोन वर्षे सर टॉमस हॉलंड याच्या अध्यक्षते. चारों सर्व हिंदुस्थानातील उद्योगधंवासंबंधाने पाहणी केली. स्या कमिशनने आपता स्थिर्ट प्रसिद्ध केला त्याचा साराश पुढीलप्रमाणे आहे:—वरिष्ठ व प्रातिक राज्यसारमार्थत उद्योगधंद्याची स्वतंत्र खाती काढण्यात याची. वरिष्ठ सरकारचे औद्योगिक सातें वरिष्ठ कार्यकारी मंडकातील एका कीन्सलरच्या हातीं असावें. इंडियन इंग्रस्थिक बोर्ड नावाचें स्वतंत्र बोर्ड निर्माण करून त्याचे तीन समासर वरील कोंक्लिरच्या मदतीस वाने. देशातील उद्योगध्यासंवंधाचे सरकारच घोरण व उश्चेमार्थश्चाच्या उन्नतीसंबंधाने सरकारतके होणारे प्रयत्न व सुधा-णा यास्त्र हे खात जबाबदार असाव उचीमध्याच्या या खास्यात मेन्यानिकल एन्जिनियवं पुन्जिनियरिंग टेकालॅ।जिस्ट वंगैरे विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण घेतलेल्या लोकाची जरूरी असल्यामुळ इंगीरियल इंडस्ट्रियल सर्विस काहून त्यातून तज्ज नीक्र मिळिविष्याची योजना सरकारने तथार करावी. या खात्याचे सर्व प्रकारचे प्रचारुकतः हिंदुस्थावसरकारच्या हाती असावें

प्रातिक रुशेमखान्याचा कारभार उद्योगखास्याच्या डायरेक्टरानी पादावा. मातिक उद्योगमङकाच्या सर्वानं व उद्योगध्यातील तज्ज्ञ लोकाच्या सहाय्याने भापल्या प्रातातील क्षीयोगिक उन्नति करण्याचा त्याने प्रयत्न करावा, प्रातिक उधोयमंडळाचे सभासद सरकारी नोकर नसावे.

# देशी घंदाची स्थिति

उद्योगधराच्या टक्नतीच्या रहीने सस्तार्ते कोणस्या सुधारणा करणे जरूर आहे याचा विचार करताना जगातील अर्वाचीन उद्योगधराच्या प्रगतीचा हिंदुश्यानच्या उद्योगपंचावर किती थोडा परिणाम झाला आहे, सर्व हिंदी प्रजा स्थाप शेनी करण्यातच क्यी गुंतली थाहे, ही शेतीसुद्धा जन्या परंपरेच्या पद्धतीनेच चालु असल्यामुळे बेतीचे उत्पत्रमुद्धां पोटापुरतें लेमतेम कस निपते, देशाच्या काही भागात पाथात्य भौगोगिक प्रगतीपर पदतीला अनुसहन कारखाने काळ्याचा भवत्व साहेला दिसत आहे, तथापि त्या ठिकाणीहि मजरावी चणचण क्यी

Q.

### पंडित मदनमोहन मालवीय.

भामने, हिंदी मजूर सामान्यत चौरा रीतीने काम करण्याच्या व वर्तीत क्मे अपात्र आहेत, कारवान्यावर देखरेख करण्याच्या कार्मीहि तज्ज हिंदी स्रोक अग्राप वसे मिळन नाहीत. उद्योगधंयापेक्षा न्यापाराच्या विवा <sup>उद्य</sup> भेगात सुरक्षित रीतीने व विगआयासाने नका मिळेल अशा धवातन आपरे भाडरल गुतविष्याची हिंदी लोकाची अवाप क्की प्रमत्ते आहे. युद्धापूर्वी वर देशातून माल आणिविष्याकडेच लोकाची प्रशत्ती क्यी होती व सर्व सरमारी माल इंग्लंडातूनच आणण्याच्या सरकारच्या परिवाठा<u>मु</u>ळे ले।कोच्या या सव्योव कमा दुजोरा मिळाला वरेरे गोष्टाचे विभिन्नने विस्तृत विवेचन केलें आहे. अर्वाचीन मुधारलेल्या समाजान लागणाऱ्या सर्व गरजा प्रस्तील अशा बर्ख उत्पन्न करता येनील इनका विश्विष प्रकारचा कचा माल हिंदुस्थानात दराह होतो. परतु परदेशानून यंत्रसामुभीचा पुरवठा झाल्याशिवाय शाततेच्या व युद्धाच्या काळात लागगारा पद्मा माल हिंदुम्यानांत तयार करणे शक्य नाहीं उदाहरणार्थे, हिंदुस्थानातील कापडाच्या सर्वे गिरण्या परदेशस्या यंत्रमामुगीवर अवलवन आहेत व समुरावरील संस्कारची सत्ता नाहींशी झाल्यास हे सर्व कार-माने बंद करावे लागतील ते हा हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने सर्वात महरवाची सुधारणा जर कोणनी करावयाची अंगेल तर लढाईच्या प्रभंगी बरीह प्रकारच्या भवंकर प्रसंगातून हिंदी कारमान्यांचा निभाव लागण्याकरिना यंत्र-मामुत्री तयार करण्याचे कारसाने हिंदुस्थानात निधतील अशी ब्यवस्था सेंधें हाली पादिने अने विभागने सुचविले पार्मे मजूर न टेवता अर्राचीन शासीय पदनीता अनुसम्म शेतीचे उत्तम वर्षे काउना चेईन, शेतीच्या छाग-वडिन्या बावनीत गथारणा कम्म दानांतील माल बाजारांत देवण्यासायक कता करनां ये<sub>र</sub>ल सार्चे शिक्षण लोकांना दिल्याम व दोनीला सोस्य अ<sup>ही</sup> मु गर्नेजी यंत्रपामुत्री मिळेल अशी दुवाने व ही यंत्रशामुत्री तयार *चरण्या*चे कारशाने कादण्यान आस्त्राम पुण्डळ महरू कारलान्यात काम करण्याकरितां मिक्न यंत्रणामुत्रीया पुरवका करणाच्या हिंदुस्थानांत्रील पंचात समेत्रन मिळेल राग ब्रमिशनचें म्हण्ये आहे

### साधनसामुग्रीची अनुक्रता

क्षांत्र उत्तीवधेदे निर्माण बश्च्याण्या हिंदुस्थानांत्रांत माधनमामुत्रीया

# घंचाची वाढ कशी होईल ?

हिंदी उच्चोगधचाच्या बाडीसवधानें दिवार करताना समियनने हिंदी कारागिराची चोल नाम फरण्याची लायकी क्यों वाटेल व सुविधित हिंदी
लोक उच्चोगधचात नमें लग्न देक लागतील यांचे विवेचन केले आहे. विश्वणावा
लगान, मनुर्ताची हर्के दर, जुननो उच्चामांने प्रतिक्षम करता बेंदेल आहा हिंदा
लगान, मनुर्ताची हर्के दर, जुननो उच्चामांने प्रतिक्षम करता बेंदेल आहा हिंदा
सम्बद्धान हर्मा हैंदा हर्मा कर्मा कर्मा स्वाद्धान साम अधी तान करिले हिंदी
मन्द्रा नालाक रास्थान आहेत अमें क्मिश्रन में सम्बद्धान गिर्मा हिंदा
निक्षणप्रशासचा किस्ताननें पुरस्ता केला अधून मनुर्द्धान गिर्मा हिंदा
निक्षणप्रशासचा किस्ताननें पुरस्ता केला सहला मनुर्द्धान हर्मा है।
निक्षणप्रशासचा हर्मा हिंदा लागा लगात अस्त लाग्या मुलान्य विश्वणप्रवेचानिह
हची।
निक्षणप्रशासचा हर्मा विश्वण स्वाद्धान आलो पाहिले असे क्मिश्रनमें सुव्यात हिंदा
नेक्सानिहरू (विनिक्रियाच्या वार्डाभेक्पोंन मुक्पित प्रवत्त होन्याकरिता
नेक्सानिहरू (विनिक्रियाच्या प्रिक्षणाच प्रमार होने अस्ति क्षेत्र अनुक्सानुक्षेत्र
स्वात्त कर्मा वेक्सा क्षात्म साम विश्वण स्वीद्धान स्वाद्धान स्वाद्ध

# पंडित मदनमोहन मालधीय.

झाली पादिने अशीहि वभिशनची एक सूचना आहे. मजुराच्या वनतिस्यानीत मधारणा करणें या गोष्टीत कामेशननें आएन्या सूचनांत काप्रस्थान दिलें आहे. मिशिक्षत हिंदी लोक्षेचें उद्योगभंद्याकडे लक्ष न जाण्यान राष्यांची अन्यवहाँपै जिल्लाकारी मध्यत कारणीभन शाली अमन या पदलीत अञापासन पेररार

बरण्यांत आले पाहितेत असे पामिसनचे म्हणमें आहे. उद्योगर्थयाच्या बावर्नेत नांव मिळां इन्टिएमान्या सहस्वाकीशी सहण विद्यार्थ्यीय योग्य तें सारिश्र शीक्षण व स्यान्या आवहरया विषयाचे पूर्व स्यावहारिक शिक्षण मिळेल अशी क्राज्यमा बरण्यांसंबंधाने व तमेच ब्याचारी व साणी सीट्रण्याच्या शिवणाची सीच करण्यासंबंधाने विशेष म्यना रिपोटान करण्यात आल्या अनुन एंजिनियरिंग व

धानुकामाने उच प्रतीने शिक्षण देण्याकरिता कॅलिज काहण्याची कलाजाहि क्रमिशनमें सम्बदिती आहे

### फिमदानांपढील साक्षी च फाम

भारे. तेरहा यासंबंधाची नीट बीक्तां करून मध्याच्या या बावनीतील लाक वर्णो दूर कराच्या, निर्गत माल व कंत्रसामुमीरोरीज इतर परदेशी आयात माल बावरील रे.बेचे दूर बाहबिच्यात यावे, रेल्वे-मोर्डात व रेल्वे-मरिपरेंत ध्यापारी व कारखानदार यांचे प्रतिनिधि शताये असं कमिश्चननें मुचविलें आहे.

देशात पैराना तुरवडा आहे अमें नाहीं, पण उद्योगंकात मोहवल गुंत-विष्णास कोक तबार नाहींत, माहबल पुरावेणाऱ्या वैद्या निपारया तर देशात दिकालिकाणी त्याची अस्तेत जबर आहे, शोधोगिक बेंदा स्थापच्याबरल किस-रानचें अतुबूक मत आहे, पण या विषयातंत्रों में पूर्ण विवार करण्याकरिता एक तक्क्षाची किसटो नेनली पाहिने व हैं काम सरकारनें वास्य तितहें लवकर फैंडें पाहिने का की किसटो नेनली का किसटो नेनली की को किसटो नेनली का किसटो नेनली का किसटो निर्मार की किसटो निर्मा की किसटो निर्मार की

कनिशनमें बेलेल्या स्वनाप्रमाणे सरकारी उद्योगधार्ते नाइत्यास त्याकारितां दस्तात ८६ ठाख, शोधोगिक शिश्रणलेख्याकीरेना १५० ठाख व इतर प्रगादि-कारक सुवारणाविता ६६ ठाख ६ ठागतील असा कमिश्रनचा भेराज अस्त सात वर्गच्या अवर्थीत या गुवारणा पूर्णग्ये अमलात वाच्या अर्मे विश्वनमें आपले नत दिले.

### पंडितजींची भिन्न मतपत्रिकाः

या रिपोर्टाला पंडित जॉर्नी भागको विस्तृत भिन्न मतपनिष्ठा जोडली, तो जोडलाना त्यानों देशी पंचाचा नारा कसा करण्यात आला याचा सायंत इतिहास दिला आहे भिन्न मतपनिष्ठा लिव्हिताचा प्रमम त्यानों विष्ठ कौनिःलातील किसियन नेमण्याच्या बेळा सालेल्या वर्षेचा उत्रेख करून ते पुट म्हणतात, 'सरकारताने स्वरूपनिष्ठ कुला सालेल्या वर्षेचा उत्रेख करून ते पुट म्हणतात, 'सरकारताने स्वरूपनि सहाके यानों या ज्यावास अनुमाति दिलो व सामित कें मृत्या प्राच्या वाचेचा के नेमला पंत्रक किसियन नेमण्याचा विचार कला आहे, वर्षेत्र या किसियन केमण्याचा विचार कला आहे, वर्षेत्र या किसियन केमण्याचा विचार कला आहे, वर्षेत्र या किसियन केमण्याचा विचार करता आहे. वर्षेत्र वर्षेच्या वर्षेत्र वर्ष वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर

### पंडित मदनमाहन मारुवाय

पुरुवत दौनच राहिलें. हिंदी माडवलबाल्यास किकायतरारिपणें माडवल पालता पेहेल अने उद्योगधेद दाधवुन देश आणि सहारतें उद्योगधेयात प्रमार्थ दाधवुन देश आणि सहारतें उद्योगधेयात माण्यातीय आणांची एक महत्वाचा मुद्दा त्यक्षात ठेवण्यातीय आणांची एक महत्वाचा मुद्दा त्यक्षात ठेवण्यातीय आणांची एक महत्वाचा मुद्दा त्यक्षात ठेवण्यातीय आहे. "हिंदी उद्योगधेयाता उत्तेजन व्यावचांचे वहें, पण हिंदी उद्योगधेयाता प्रोरामहन हिंदी त्यावचांचे वहें, पण हिंदी उद्योगधेयात क्षायात्माहन हिंदी त्यावचांचे वहें, पण हिंदी उद्योगधेयाता क्षाराहन हिंदी कर्मावचा व साम्राध्याचाह क्षायदा आहे. सहिंदी तर आज के कारकावदार बहिस्याच्या व साम्राध्याचाह क्षायदारायां स्थाय व्यवच्याच्या आहेत क्षारावच्यारायां स्थाय व्यवच्याच्या आहेत विकास वर्गतंत्रायां स्थाय व्यवच्याच्या आहेत विकास वर्गतंत्रायां स्थाय वर्मतंत्राचा क्षाया प्रदेश कर्मावच्या प्रदेश कर्मावच्या स्थाय वर्मतंत्राच्या स्थाय वर्मतंत्राच्या स्थाय वर्मतंत्राच्या स्थाय कर्मतंत्राच्या स्थाय वर्मतंत्राच्या स्थाय कर्मतंत्राच्या स्थाय वर्मतंत्राच्या स्थाय कर्मतंत्राच्या कर्मतंत्राच प्रदेश कर्मतंत्राच प्रदेश कर्मतंत्राच प्रदेश कर्मतंत्राच प्रदेश कर्मतंत्राच प्रदेश कर्मतंत्राच प्रदेश कर्मतंत्राच कर्मतंत्राच वर्मतंत्राच कर्मतंत्राच वर्मतंत्राच कर्मतंत्राच वर्मतंत्राच कर्मतंत्राच वर्मतंत्राच वर्मतंत्राच कर्मतंत्राच वर्मतंत्राच कर्मतंत्राच वर्मतंत्राच वर्याच वर्मतंत्राच वर्मतंत्राच

### कमिशनापुढील साक्षी व काम.

# भरभराटलेला हिंदुस्थान

भो. चेश्वर लिहितात बी. 'तलम कावड विणण्यात, रंगाची फरमास सामण्यात, धातुंतर व रश्नांवर काम वरण्यात, अर्क व सरवें वाडण्यात आणि सर्वे भकारच्या नारागिरीत हिंदी कारागिरांचे कीशस्य प्राचीन काळापासून जग-प्रसिद्ध आहे. 'इ.स. पुत्ती ३००० वर्षापासून वाबिलोनचा हिंदुस्यानशी न्यापार सुरू होता. इजिप्तमधील २ हजार वर्षोपूर्वी पुरलेली प्रेते अप्रतिम हिंदी मलमर्जीत गुंडाळेले ही आटळहात हिंदुस्थानचा बराच माल रोम शहरान खपत असे, श्रीक लोशाना डाक्क्याची मलमल 'गंगेतिक 'या नावानें माहीत होती. कै, न्यायमृति रानडे यानी आपत्या अर्वशास्त्रीय निवंधात हिंदस्यानातील घातच्या कारखान्याविषयी असे लिक्ष्ति आहे ही, " हिंदी लोसंडाच्या कार-खान्यातून देशातील मानणीचा पुरस्ठा होऊन ते। माठ परदेशालाहि जात असे आणि त्या मालाच्या उत्कृष्टपणाविषयों सर्वत्र ख्वाति होती, दिशे शहरा-मजीक जी मोठी छोखंडी 'लाट' दोड हजार वर्षांपूर्वी उमारलेली आहे तेवडी लाट तयार करेंग वाही वर्षीयुवी कीणस्वाहि देशान शक्य नव्हते आणि आजमितालाहि एवडा अजल स्तम तयार करूं शक्यारे वारपाने थोडेच आहेत ! आसामात मोल्या अजल तोका ओतीत असत, हिंदुस्थानातून पोलाद नेक्स दमाहरस ना वंबिये तयार वरीत आणि खुद हंग्लंडांतील चानू हाज्याचे पोलाद हिंदुस्थानाक्ड्न पुरविल जात असं " हिंदुस्थानातील विविध कारागिरीचें येथील आगणित संवतीचें, शाततेचें व सुराज्यम्प अस्थेचे वर्णन पेरिकत प्रया-पासन तो मार्कीपोठोच्या प्रवासवर्णनार्पयत सर्व प्रयातून आटकृत येते. अक-राच्या शतकातिक मुसलमानाच्या स्वाच्यानी या भरभराग्रीस प्रथम धक्का बसला तयापि अरथराच्या सुराज्यन्त्रवस्थेलाली, हिंदी कारखाने व कारागिरी याची प्रविधारतीय भरमगढ हाली आणि वार्निकर व टेस्हर्निकर यांच्या प्रवास-वर्षनावस्त त्याचे प्रत्यंतर पहावयास सांपडते.

### हिंदी धंदा कसा मारला

िंदुस्थानच्या या थ्यापाराने व भरमराटीनेच युरोपिशन कंपन्याचे चित्त हिंदुस्थानगडे शाकपितें गर्छे आणि हिंदुस्थानात आपका मात स्वपविध्याकरिता नग्हें तर हिंदुस्थानचा माल युरोपात नेथ्याहरितां

# पांडित मदनमोहन मालवीय.

ईस्ट इंडिया कंपनीन सनद संपादन केली, दोभर वर्षेपर्यंत क्षमा बगापार चाइन हिंदी मलमल आणि चिटें यांनी इंग्डडची पेठ ब्यापिलेखी पाहिल्यावर इंग्डंडा-ठींल रेशमी व लोकरी कापडान्या कारखानदाराच्या पोटात हुखे लागलें आणि १७०० व १७२१ साली हिंदी चिटें वापरण्याचा पार्लमेंटच्या बायधार्ने प्रतिबंध वरण्यात क्षाला तथापि १७८७ पर्यंत तुमनी डाइवाची मलमल ईंग्लं-बांत ३० तक्ष रूपयाची खपत होती. १८१७ साली मान हा प्रवाह आर्पीय बंद पडला, पूर्वी ढाझवाची बस्ती २ लाख अनुन तें शहर लंडनपेझाहि घनाह्य होतं. परंतु त्याची वस्ती वालीकडे ७९ हजारपर्येत उत्तरली असून तेयील समळे बसबी बारागीर पोटाच्या पाठीस लागून खेडीखेडी गेले ! एकोणिसाम्या शतकाच्या प्रारंमापर्येत हिंदुस्यानातून ६ ते १५ हजार गर्डे कापड विलाय-तेष जात अमे, पण १८२० सालापामून ही निर्गत अगरींच बंद झाली क्षाणि विलायतेतून कापडाचा ओघ इसडे वाहुं लागला, हा विपर्यास आक्रस्मिक दिया नैगर्गिक नमून मुदाम घडरून आणण्यात आला आणि तो विद्धार मैण्याला विलायतेत व हिंदुस्यानात असे टुहेरी प्रयस्न साले. हिंदुस्यानातील र्षस्ट देखिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना १०६९ सालो असा हुनूम पर्मा-विष्यात क्षाला की, त्यानी या देशांत करच्या रेशमास उत्तेजन यात्र आणि रेशमी कापट तयार होण्याच्या मार्गीन काटे पसरावे. याच समारास विलायतेत र्धिदी भाषान मालापर क्षत्रो जबर जहात बमबिण्यांत आली सी. हिंदी कापड विक्षें परमहूच नये. विलायतेंन हिंदी चिटाचर दोंकडा ८९ टहे. लॉकरी काप-वावर ८४ टके, मलमलीवर व इतर कापडांवर ३२ टक्ने अशी जकात टेव-ण्यांत आली आणि, हिंदुस्यानांत मात्र विलायनी मालावर अवधी २ टके जवात असे ! हिंदी बापडावर जर असी जवर जवात बतावेली नमनी तर बानेक्या बंद्राच्या जोरावर देखील पेसली व मचेस्टर येथील गिरण्या टिशाव धरू शकरया नमस्या. अशात्रकारच्या जवर जवातीने हिंदस्थान देश शेतकरी ষনবি'ম্বান প্রান্তা

हिंदुस्थानीनील नीवायंथनाचा सायनाट कमा क्षाला तो पदा. प्राचीन हार्टी द्रायस व दिष्केद्र यांनीहि कापन्या फैन्याकरिना येथे नीका तयार

### कमिशनांपुढील साक्षी व काम

करून धेतल्या होत्या. हिंदी ध्यापारी नौका मेनिसकीपर्येतहि जन्तर्यटेण करूं शकत. मा जावा, सुमात्रा, बोर्निओं, कन्तान येथपर्यंत प्रवास करीत हैं सागणें नको. इ. स. १८०० सालों ग. ज. लॉर्ड चेलस्ली यानी डाय-रेक्टरांना अमें लिहिले की, हिंदुस्थानात याजून तयार शालेखा १०००० टनाच्या हिंदी बोडी कलक्स्याच्या बंदरात असून त्या इंग्लंडला माल रवाना बरण्याला लायक आहेत. बंगाल प्रातात नीकाबंधनाची कला पूर्णाखाला गेली असून इंग्लंडशी व्यापार करण्याला लागतील तितक्या थोटी या वंदरातून मिर्कू शकतील ! पण हो गलवते कलवरपाहून लंडनच्या बंदरात जाउन दाखलः होतीच छंडनच्या भीकायधनाच्या कारखानदारानी आमवा धेदा ठार धुडाला. आम्ही साणि आमची सर्हेमाणसे धाता उपाची मरणारअशी धोरड सह केली ही ओरड कंपनींच्या डायरेक्टराच्या कानी जाउन स्यानी हिंदुस्थानातील बोटीतून विलायतेला माल पाठविण्याला बंदी केली ! या बदीला अशी एक सबब सामण्यांत आली की, असल्या बौटीवरून शैंहर्डी हिंदी खलाशी विलाबतेस येतील शाणि ते विद्यायतेंतले आमये नाना ढंग पाहून त्याच्या गण्पा हिंदु-स्थानमर प्रसर्गितील तसे झाल्यास हुए हिंदुस्थानात 'साहेब' म्हटला की. रयाच्याविषयों जो वचक व आदर बाटतो तो पार नाहोंगा होईल. यास्तव नैतिक, आधिर, ब्यावहारिक, राजकीय कोणत्याहि स्टीने पाहिलें तरी हिंदी आगवीटी इकडे येऊं देणें अनिष्ट आहे ! अशा रातिनें इंग्लंडच्या हिताकारिता ईस्ट इंडिया वंपनीनें हिंदुम्यानचे नानाप्रकारचे थदे बुडबून टाउले. आता उलटपूर्वी विलासतेत कास्तान्याची जोपासना व वाढ वशो करणात आली तें पाह

### इंग्लंडांनील औद्योगिक क्रांति

१००० पर्वत इंग्लंडात बोळडाने व खोलडाने काळे सालेख भूपरेस कोळेय महत्वे इंग्लंडात रेप्पेहि नहत्ती व काल्येबि नहत्ते आणि हर्गयों जी सहरें कारखान्यानी व मनुराज्या चार्ळामी भागवज्येकी दिसतात सवली शहरोंहै त्या वेळो अस्तित्वात नहत्ती. ही सच्छी कालि खालिकी नै-मन्यामी बाल्या पहन लालेकी आहे १०६५ त हार्स्मीहहूजने यह काल्याचा रहाट होचून काळिला, १०६८ त आर्कराहरूजी व १०७६ त काँटनने स्थात

### पांडित मदनमोहन मालधीय

### कच्च्या मालाच्या निर्गतीचा दुष्परिणामः

देशातील कथा माल परिक्षी कार्क लागला न्हणके तो देश केमक शेतकीलर अधिवाधिक अवनंतृन राहती. १८ व्या शतकात हंग्लंडला नसाहतीतृन कथा मालाथा प्रावटा होत असे व आता तंत्र काम हिंदुस्थामका करावें लागत आहे. हिंदुस्थामका करावें लागत आहे. हिंदुस्थामका करावें लागत आहे. हिंदुस्थामका करावें लागती. १८५८ पासून विदिश स्थापच्या भिकेतत्तव हिंदुस्थामकालातें हैं लाग प्रशाब के ला पुरिवर्ध कपून नुकरील विलाहतें एक 'हांटन कमिशी' हि स्थापन हाली आहे। हिंदी येतकीथी टकति होर्क नये, येथील वापसार्थ योक व स्थापन हक्ती बाहं नये असे मी म्हणन नाहीं. वर्ध तो कापून परिदेशी के लाग हिंदी येतकीथी टकति होर्क नये, येथील वापसार्थ योक व स्थापन हक्ती बाहं नये असे मी म्हणन नाहीं. वर्धती कापून परिदेशी के लाग है सा वापसार्थ येथे हाराइ वनतिष्याल उत्तेजन होर्जें हि एकतार्थ कर्तन माही काप श्री परिदा क्यापार्य से स्थापन से से हमा होष्याची माती स्थापित होर्जें हि हस्थान देश क्यापार्य से स्थापत होष्याची माती हमारि हालामुळ हिंदुस्थान देश क्या माल प्रपिणार देश बनशा. १८५१

### कमिशनांपढील साक्षा य काम.

त लॉर्ड इस्तहीसी यानां हिंदुष्णानात रेरो करण्याचा पहिला लिला विक्रीला, त्यान त्ये करण्याचे पहिले कारण धेन्याच्या हालवालीची स्रोय हें अपून दुलरे बारण शिरिश मांडबल हिंदुष्णानात गुले विष्णाला आमिष असे देष्णात आले आहे । याच रालित्यांत हालंडला कार्य वाची परत आहे आणि हिंदुष्णानानीक कार्य वाहन नेष्णाला साधन मिळेल तर हिंदुष्णानांत क्रितो तर्रा कार्यूस पैदास होण्यासारला आहे व रेलेने हें काम होजन शिशय इंग्डेंच्या पहा मालहि देशभर परसण्याला साधन होईल असे यत स्टारण नमूद केले आहे. या मविष्याप्रमाण वस्त्रहों हों साहेबांच्या आठ वर्षाच्या नारकारीत्व कायाचाची निर्मन १३ कोटांचर्यंत वाहली. त्याचवरावेस शिक्रनचा एकंदर पदा मालहि १३ कोटांचर्यंत २३ कोटांच्या परात येजन देशला

# पंडित मदनमोहन मास्त्र्यीय.

स्त्रापारधंयात पुडाकार पेंजं महेन्त्र. यानाठा त्याजाविषयों स्तरी उदाखाँ जाएत देवा हिंदुस्यानातिन कारताने युडाखानें सगळ्याचा शेतकांवरच मार पडला आहे, आणि त्यासूळे वारंगर दुष्डाळाची आपत्ती ओडवत आहे, १८०० ते १८०५ पर्वत ५ दुष्डाळ पडले. १८२५ ते १८५० पर्वत र दुष्डाळ पडले. १८२५ ते १८५० पर्वत र दुष्डाळ पडले. १८५० वर्षत १९०० पर्वत १० आणि १८५६ ते १९०० पर्वत १० वर्षा पडले १८५० ते १००० त्येत पुडलाळाच्ये मालिका ळागळो । १८५५ पासून १९०१ पर्वत दुष्डाळाच्ये २८८६९०० लोक मृत्युसुची पडले अनावे आसा मि दिश्वी याचा अंदाज आहे !

# फॅमिन-कमिशनच्या सूचनाः

१८०७ सालच्या दुष्काळाने डोळे उघडल्यामुळे नरकारने फॅमिन-कमिशन नोमेलें. त्या कमिशननें १८८० सालों आपला रिपोर्ट प्रक्षिद बेला. त्या रिपोर्टीत कमिशनने असा इपास दिला की, हहीं शेतकीखेरीज जीकाना दुसरा भंदा नाहीं, यामुळे अवर्षणाने तेवडा एक भंदा बसला की, रखतेला दुसरा आधारच रहात नाहीं, याकारिता पावसाच्या कमजास्त्रपणावर अवलंबन नमलेले अने दुसरे अनेक उद्योगधंदे देशान वाडवित्याखेरीज स्वतेनी उपासमार चुक्षार नाहीं, देशान नहा घंदा करा प्रस्थापित करावा है सरकारास काहीं शिकदावयास नको, चहाच्या लागवडीच्या बावतीत सरहा**रने** को मार्ग स्वीकारला तीच इतर धंयानाहि लागूं पडेल. हिंदुस्थानात चहाची लागवड करण्यादारितां सरहारने चीन देशातृत मजूर आणाविले, लापवडीवरितां जमीन संपादन कहन तेयें वसाहत करविली. चहाचे यों आणून ते मळेवाल्याना बाइन दिलें आणि जेव्हा हा घंदा किमायतशीर होती असे दिसून आलें तेव्हा तो माडवलवास्याच्या स्वाधीन केला हीच पदाते इतर धंयात सरकारमें को स्वीदारूं नये ? साखर, फातडीं कमावणें, कापूम, रेशीम व लोकर याचे कापड. ताग तंबाकू, कागद, विनीमातीची माडी, काचसामान, सावण, मेणबच्या, तेल इत्यादि वारवान्यांची येथे वाड होऊं शकेल. याखेरीत्र सरकारी उपयोगा-करितां माल खरेदी करिताना येथे तयार झालेल्या मालाची प्रथम नित्रह करण्यानिंदि देशी धंवास बरेंच उत्तेजन देता बेर्रेल, श्रीवोतिक व बाजिक शिक्षण देण्याचे काम तर सरकारने आंगिकारले पाडिजे

# कमिशनांपुढील साक्षी व काम.

फॅॅंबिन-क्रमिशननें ३८ वर्षोपूर्वी या स्चना लिहून ठेविल्या; पण अद्यापि सरकारने त्या अमलांत आणल्या नाहीत । १८८५ साली कॅप्रिसची स्थापना झाली आणि तिर्नेहि सरकारच्या पाठीमार्गे हेंच टुमर्गे लाविलें. १९१४ सालापर्यंत काँग्रेसने यासंबंधी १५ ठराव केले आहेत. १९०५ सालापासन औद्योगिक परिपदेची सालोसाल बैठक होऊं लागली आणि तिनेहि अनेक ठरावांच्या रूपाने कॉमेसच्या मागणीस दुजीरा दिला, परंतु युद्धास सुख्वात होईपर्यंत सरवारने काहीएक केलें नाहीं. १९०७ साली संयुक्त प्राताचे ले. ग. सर जान हाएट म्हणाले की, श्रीशोगिक व यात्रिक शिश्रणाचा विषय आज वीस वर्षे सरकारपुढें व लोकापुढें आहे; परंतु अधापि लेख व व्याख्यानें यांच्यापुढें कोहीं मजल गेली नाहीं. नाहीं म्हणावयास काहीं वर्षापुत्री सरकारमें परदेशात जाऊन औद्योगिक शिक्षण संपादण्याकरिता दरसाल १० शिष्यकृत्या टेप्पार्चे ठरविलें. या शिष्प्रकृत्या घेऊन १०० विद्यार्थी परदेशी गेले. परंतु ही मंख्या देशाच्या जरूरीच्या मानाने फारच अल्प आहे असे पाहन असल्या शिक्षणाकरितां परदेशाला विधार्या स्वाना करण्यासाठीं एक खासगी संस्था स्थापन झाली. या संस्थेच्या विद्यमार्ने आजपर्यंत ३०० विद्यायाँ परदेशास गेले. ल्यातले जे १४० परत आले स्यातून १३० नोकरीवर आहेत. या विद्यार्थ्यांनी २० नवे बारखाने स्वापिले अधून इतर किरवेक कारखान्याचे चालकरवि स्वाच्यावडे आहें आहे व अशा धर्व कारखान्याचे माडवल ४० लक्ष स्वयं आहे. अशा या संस्थेला बंगालसरकार सालिना ५ हजार रुपये मदत करीत होतें आणि युद्धाच्या सुरदातीपासून तो मदत २१ हजारावर आली !

# परकी राष्ट्रांची प्रगति

१८७७ च्या दुष्मळापासूनच्या ४० वर्षात हिंदुस्वानांत किता अध्य प्रमाणात प्रपति साली हें आन्द्री वर पाहिलें, आता याच ४० वर्षात इतर राष्ट्रांनी किती क्षणाव्यानें प्रपति चेली वहा, जमेनी, आस्ट्रिया, ज्यान य असे-रिका या बार देशास्त्रा ज्याचारीने हिंदुस्थानची बरीव बाजारपेठ व्याचिली असल्यानें त्या चार देशास्त्रा आपण तूर्व विचार कर्स. हिंदुस्थानामोदती सेरपुक जमतापद्धतीचा कीट नग्रस्थानें या बार देशानी येषस्था खुल्या व्याचार

# कमिशनांपुढील साक्षी व काम.

# घोरण वदल्ं लागलें

युरोपियन महामुखामुळ रोजच्या अवस्यक वस्मुकारिता रेखील हिंदुस्थानाला कर्मनी व लाप्ट्रिया या देशावर कर्से अवलंद्न रहावें लागतें ने स्मन्त शालें लाणी हिंदुस्थानसरकारनें ता २६ नवसर १९९५ रीजों स्टेटफेटरीवर एक लालिता लिहिला त्यात पुडाल आध्याया मन्द्र आहे. " महायुद्धानंतर प्रत्येक पत्ती देशानें आपता मान्द्र अहे. " महायुद्धानंतर प्रत्येक पत्ती देशानें आपता मान्द्र हिंदुस्थानंद्या बाजापंत्रेय लाहाना ही प्रत्येक पत्ती हिंदि हिंदी लाहानें कार्या हिंदुस्थानंद्याचें वाही तरी निश्चित क्यापारी घोरण टरविलें पाहिने, वारण राष्ट्राची त्याती आर्थिक उत्तरीवर अवलंद्यन असने हें सिद्ध साले आहे हिंदी ल्योगभयाना सरकारने ल्यान्य वर्षों आर्था मान्यों कार्यों लाहानें हिंदी ल्योगभयाना सरकारने ल्यान्य वर्षों आर्था मान्यों कार्यों कार्यों वर्षों विद्यानंत्र सालें कर्यानं पत्ती कर्यों मान्या कर्यानं हिंदि लाहिने असा है यावा कर्यों क्यानें केर्यों क्यानें हिंदि क्याना त्यानें क्यानें क्यानें

### पंडित मदनमोहन मालवीय.

हिंदुस्थानच्या कापडाच्या आयातीवरील जकातीच्या प्रशाच्या वेळी मजूरपध, आयरिश पत्र आणि ठैंदेशायरचे प्रतिनिधि याची जूट होऊन त्यानी स्टेट-सेकेटरीची भेट पेऊन कापडावरची जरात न बाटाविण्याविषयीं जो आपद धरिला तो लक्षात घेता या कमिश्रनपासून तरी कितपत उपयोग होईल शायी

शंका वारते.

ष्याचा हिंदुस्थानाला हफ्न भाहे. " हॅं मत भारतमभ्यासही मान्य होऊन हें कमिशन नेमण्यात आलें व त्या योगाने हिंदी लोकांस हर्ष झाला. परंतु 

### होतकीचे शिक्षण द्या

वरील कारणास्तव परदेशी बनाचा प्रचार करण्याचा अगहास करण्यापेशी 'शितरी शिष्ठणाचा प्रसार करणे हैं श्रुटतर आहे १८८० माल-चा फैमिन-क्रमि श्रुवन शेतकीची सुधारणा करण्याकरिता प्रशेक प्रातात सेवकीचार कार्वणा-विषयी शिक्षरास केली परत १८८९ पर्यंत त्या दिशेन कार्हीच प्रथल झाला नार्ही स्थानर होते शेतकी तथा व त्याचे म्यानर होते कार्हीच प्रथल झाला नार्ही स्थानर होते शेतकी तथा व त्याचे महत्वास शाच्या नेमगुका झाल्या, परार सुक झाले, पण देताची सुधारणाच्या नार्मीच साहित शेतकी तथा व त्याचे भ्रुवन साल्या तथानीच साहित ! १९०५ साली सुधा सेचे शेतकीच्या शिक्षराच्या साहित साहित शाक्यरी होत में नार्वण साहित प्रशासन साहित सा

अर्थान येथे तादळ पैदा होतो !

पुस्तकात लिहितात-" रोतकी शिक्षणाविषयों ओरड मात्र पुष्टळ: परंतु कृति मान अत्यत्य झाली आहे फॉमिन-कमिशन व ऑप्रेकल्चरल कमिशन यानी असा अभिप्राय दिला कीं. शतकऱ्यामध्यें शिक्षणाचा प्रसार झाल्याखेरीज शेत-कऱ्याची उन्नति होणार नाहीं वण याचा पुढें मोठा विवयसि होऊन प्राथमिक शाळातुन शेतकीच्या विषयाचे शिक्षण देण्याचा कम मुरू झाळा परंतु असल्या लहान मुलाना शनकी शिकरून छपयोग काय ेखरा मार्ग म्हणजे हाच की, प्राथमिक शिक्षणाचा शेतकरीवर्गात प्रसार व्हावा व त्या प्राथमिक शिक्षणात शेतकीला पढें उपयोगी पडेल असे वस्तुपाठशिक्षण आणि स्टब्बलोकन याचा समावेश करावा. " आणि वस्तुत प्रयोगार्ने शतकी शिक्षणाची नक्की दिशा द्ररेपर्यंत ते विश्वण देण्यास प्रारम तरी बमा करणार? साराश. ३५ वर्षे घडणड वरून अद्यापपावेतों शेतकी शिक्षण कर्ने दावें बाचा प्रयोग करन पहा, असेंच मि. मॅकेना हे आन्हास सामणार ! जवान अमेरिका, आयर्लेड बगेरे देशार्वी हो कामगिरी इतस्या दिरगाईवर टाकला नाहीं जपानच्या शैनकीविपर्यी सर फेडिरिक निकलसन यानी ने टाचण या कमिशनकरिता तयार करन दिलें त्यावरून जपानी शिजणवद्धताची कत्यना ये ल आणि येथे शिक्षण टेज्याला तो एक नमुना उपयोगी पडेल हिंदुस्थानात होतीपासून इतर देखारमा मानानें किती धोडें उत्पन्न निषते हें पढ़ील आंकड्यावरून करून मेर्डल हिंदुस्थानांत गव्हाचे पीक सरासरीने दरएकरी १२५० वीड वर्ते तर हिंमाकामध्ये ते २४५६ आणि बेल्जममध्य २९५३ पाँड येते येथे मक्याचे वीक दरएक्सी १३५६ पींड निघतें तर न्यूभी उडमध्यें ते ३१९१ पींड व कानडात ३४८७ पेंडि निपनते ताडुळाचीहि स्थिति तीच आहे इराक्ये जानातस्था

### कमिशनांपुढील साक्षी व का<u>म</u>.

१८९९ साठा पुण येपील भौघोगिक परिपत्तपुड याच विषयावर निषय बाचला अपानमं तर या सबधात प्रत्यक्ष कृति षट्ना किसा पाळून दिला आहे 'जपानात धेतामं बॅनासून धेतरीला अल्पापुरतीने किया दांपकालीन मुद्दतीने वर्जाक रहमा प्रिक्तात छोल्या मुद्दतीन्या रहमाची खंत, शेतकाची आउते, वियाण विचा वाचा याच्या खोरहोक उपयोग होतो. मोळ्या म्हणने ५० वर्षापर्यंतन्या मुद्दतीच्या रहमा विदिर्ग, पाळ्यपी, ताल पाळण वैभीर कामाकडे सर्च कर- प्रातीच्या रहमा विदिर्ग, पाळ्यपी, ताल पाळण वैभीर कामाकडे सर्च कर- प्रातीच्या रहमा विदिर्ग, पाळ्यपी सेहा स्थापन बहुतसाम नकेत काम थ्य

भौधोणिक कभिवानच्या अह्वालाला पहितजीनी जोरुलेल्या या भिन्न मत्तप्रिक्ति त्रिटिवानी हिंदुस्तानात कोणत्या श्रद्धतीन राज्य चालविले याचे पर सुदर व मार्मिज्ञचित्र रेखाटलें आहे त्या स्थितीचा भैसूरणणा बावापहि कमी झालेला नाहीं परिनृ त्यावरून स्वेदेशवाधवीचरल पहितजीचें अत वरण कमें विद्यतिक्र तुटते वाची मात्र वाचकांस योग्य कस्पना चेईल



# यंडितजी व कायदेभंग.

#### 



गाधींनां हिंदुस्थानच्या राजकारणाची सुन्ने हातों चेनच्यानतर अमहकरिता-कायदेशंग याची भाषा ज्याच्या त्याच्या तोंखें खेळूं छामली, व सासुद्धा-विम शिखा कायदेशंग वरण्यांचेत्वत्व छोकाच्या गळीं जतर्यून तें प्रस्यत्र अयबहारात आणणीहि सक्य आहे ही भोट स्थानी स. १९३० साली सविनय कायदे-भगाची जो अपूर्व मोहिम यशस्त्री करन दाराविली

त्ती बहन सिद्ध झाली आहे

परंतु पारतंत्र्यात असणाऱ्या प्रत्येक स्वाभिमानी मनुष्यास तो स्वातंत्र्याये चळाळ कर लागळा दश्यके अन्यायाने पातंत्र्वस्या मायाच्या प्रतिवंचाची कुंत्रपे त्यास मोझन टाइवर्षी लागतात असा अनुमन्य आहे, पंडितजीनाहि या दिस्मोत्त्व अनेक वेळा जालें आहे, देशातांक सूर्व स्वाचात्रात एक्य नाव्यंची वाद्याळ पंडितजीचे सदैव प्रयस्त व ते संधि मिळेळतेच्या तसा अंतःकरणपूर्वक चच्येस करोतांडे अस्तात, त्यांचा आतायर्थेत एनंदर पान वेळा चार्यदेश कराया लागता, त्यांचाळ चार येळा १४४ चळाचायाळी आपणयंत्री वरण्या आळी, नारण काच तर लाच्या भाषणां आतीजातींत वेमनस्य वाहन तेटे स्त्रमा होतांळ । जण् वाय पंडितजो म्हणजे आतिकरह पेडविणारे कोणी मायेपिकरच आहेग! पंडितजों यो आयर्थवन्यी भाषणे, तेम य कृति या काराहि-क्रमणे, कोणीटि व वेस्वाहि चारिवेष्याची नुसता हुक्त तर्प दास्त्रम्य पात्रा पर्यंच परंतु जोकरसाहोजा त्यांचे लाग ! त्यांची त्यांचात्र १४४ करमाचा मत्त्व चार देशा सर केला परंतु पंडितजों नी या चार्यह चेळा झा अन्यायी हुन्त पायां-

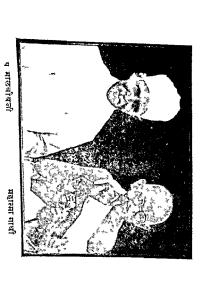

ालो तुडवृत आपला भाषण स्वातंत्र्याचा हर शाबीत केला.

एन्दा मनरासेकांतीचे दिवशीं प्रथागात वेममेल्याच्या वेळी भाषण वरण्याची व्तिवीना डि. में, में. मनाई रेळी स्थावेळी पंडितजीनी तो हुकूम मानका गरी,

# दुसऱ्यांदा कायदेभंग

यानंतर दुसरा प्रमंग म्हणजे चौरीचौरा येथे झालेल्या हंग्याच्या बेळचा. वीरीचीरा येवें दंगा झाल्यानंतर तेथील परिस्थिति प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी **र्गेडित जी नी** तेथे जाण्याचे उसवेलें ब त्याप्रमाणें ते तेथे जाण्यासाली गोरसावर . वे गेले. तेवें स्वांचा अपूर्व सत्कार झाला. चौरीचुरा प्रकरणात पकडलेस्या भोरावींची त्यानी मेर धेतली. लोकाशी सासगी चर्चा केली स्वमंत्राण करण्या-नाठों संरक्षणडलें स्वापन करण्याचा लोकाना स्यानी सहा दिला व तेयून ते चौरी-चौरा बेथें गेलें. ता ४ फेजुबारी १९२९ रोजी बाठिवाणी मोठा देगा शाला होता पंतितात्रीं मी दायाचे क्षेत्र स्वतः पाहिले लोकानी आपत्या वरुण-क्या पांडिनजीना सागितल्या अशा धेतीने पंडितजी लोकाशी बोलत असता तेथे एक पोलिस इन्स्पेकटर येऊन स्याने पिडतकीना वि. पी. स. कहून थालेली एक तार दाखावेली या तारत पंडितकीं में सदर तहविलीत कोठें भाषण करना बामा नये अगा १४४ कलमाखालों हुकूम दिला होता, तेथील संभाषण झाल्यानंतर दृश्याचा भाग-मंदेरा बाजार-याठिकाणी भयानिरोधना-वहन दंगा झाला होता, येथे गेले. तेथ्त परत फिरताना लमलेच्या लोकाना दारु न पिंग्याचा व विदेशी कापड न घेण्याचा उपदेश केला. तेथून पंडितजी भट्टर येथे गेलें तेथेंहि पंडितजें में मोल्या समाजापूर्व मार्क्ण शलें

### गोरखपूर जिल्ह्यांत बंदी

तेषून पंडितजी सुशमाच्या जागों वेतात ताच दोन पोलिस इन्होक्टम इक्ट्र होत त्यांनी दोन वेगळाले हुकूम १४४ कलमालाली पंडितजींबर बजावले. एका हुद्रमान्वेर त्यांना मो**राजपूर** जिल्लातील देवरिया-कासिया या भागात

भाषण करण्यात मनाई केली होती, इतरा हुक्म गोरखपूरव्या हि. में. वा होता व खानें सर्व गोरखपूर जिल्यातच पीडितर्जीना भाषण करण्यात मनाई केडी होती परा पीडितर्जीनों हे हुक्म भाष्यावर वसकृत आपस्या उरलेखा सर्वर्थकमात काडीचाहि बदलन करता जानी स्वाचा दिवसी सार्यकाळी देवरिया मागातील वहरज्ज या गावा भेट दिली तेमें त्याचे अपूर्व स्वान्त हालें, मोठी निमस्त्र के निमान होतें, वोदी स्वार्थकमात काडी मोठी ते स्वार्थ अपूर्व स्वान्त हालें, मोठी निमस्त्र के निमान होतें, वेद्य सिहायाडु मापणादि हालें, तेष्ट्र मोठील वेद्य रियासा मेठें, व हुतरे दिवसी एकाठी तेमेंह जाहीर स्वास्थान खालें, तेयुन मोठारं ते सार्यकार मार्यकार सार्यकार मार्यकार सार्यकार मार्यकार सार्यकार मार्यकार मार्यकार सार्यकार मार्यकार सार्यकार मार्यकार सार्यकार मार्यकार सार्यकार सार्यकार

भीटारनें हा प्रवास वर्गत अक्षता पंडितजीच्या जिवाबरचा एक मोटाच प्रसंग टळका, मोटार भरेकात होती, बार्टेत बालगारी एक वैकगाडी चुकिन ज्यासार्टी मोटारनें जिनित बळण चेल्याचा प्रवत्म केला तें वेत अनना मोटार एक्ट्रम जवळच्या राज्यात सुनलों सुवैशानें भोज्याशा जलमा होण्यापलीकनें कोणसक पगर प्रारा साला नाहीं,

तेयून राहिकाबोदत न्यांस्यान जाहीर प्राप्ति होते तेथे ते देखातार्ट भेले. तेथे जातात तोंच १९४ करमाचा प्रतिबंध मण्ड होता. वर्ष्ट्र पंडितभीनी टरस्याप्रमाणे त्यात दाद न देतां व्याट्यानाचा वार्यस्म यथा-स्थितभीनी टरस्याप्रमाणे त्यात दाद न देतां व्याट्यानाचा वार्यस्म यथा-स्थितभीनी टरस्याप्रमाणे

ण्यानी पंदितजींदर १४४ चण्म सोढर्जे स्थानी हरतः जर पंजितनीची आपमें ऐक में अग्रनी तर आपने हृहम किती बेडमळाणाये होने याची रखोगा गोग्य कथाना अपनी अगरी कोकांता जर स्वराज्य पादिने अगेन तर दंग्ण्यसप्पे ज्याप्रमाणे हॉनिजार्चे राज्य आहे लाग्रमाणे अग्रनीय हिंदुस्पाना। सत्ता चादिने अगे लांचून लोडांनी कोनेन्या कियाय बार्यक्रम तनीति चाळावा, गोंदगाह नि हेवाना, चीरोयीच्यामारो प्रहार होके देन नदत, देवानिभान वाष्ट्रशाह, जयोगपरे बाहबारे, छुद गाही तत्तार कराती में यारपारी, अहर्रवोद्धार क्राया, आग्रातील सप्टेल स्वाराज्य साति तीहार्य या प्रहारणा जरदेश परितर्ग च्या भागातील स्थेन यान ४५०

### पंडितजी य कायदेमंग

कलमासाली भाषणवंदी वरण्यासारखंत्यांत वाय होते हें नोकरशाहोगोरीज इतरांस क्रमें उमजणार !

## कायदेभंगाचा तिसरा प्रसंग

स. १९२६ मध्ये कलकत्ता वेथे हिरमुसलमानांमध्ये ,एकामागून एक तीन संयक्तर स्तरपांचे दंगे बाले तेयांल पारिस्थिति समक्ष पाहून ते शांत कराये, द्वारितांत महाप्य करावें या सद्यवेचाराने प्रेरित होऊन पीडलर्जीनी कलकस्यास जाण्याचे ठरविलें. ही वार्ता बंगालसरहारला समजताच द्डपशाहरिया वेडेपणाची लहर मधून मधून एकेक सरवारास पढाडीत असते रयात्रमाणें बंगायसरकाला या बेडाने घेरले आणि ही चाच्या डिस्टिक्ट मॅजिस्टे-टर्ने पंडित मदन मोहन मालवीय यांना वलक्त्रयास येण्याला मनाई असल्याची नीरीस बजावली ! ही झारशाहीची नीरीस पाँचताच पंडित-जीनी आपण करमस्यास जाण्याचा निश्चय जाहीर केला. आज चाळीर वर्षे राजकारणात प्रमुचपणे वाचरणाऱ्या, तीन वेळा वर्षेपेवच्या अध्यक्ष-बदावर बढलेल्या, दिंदु युनिन्हिस्टीसारख्या संस्थेजा व हिंदुसमाजाला ललाम-भत वारणाऱ्या अज्ञा वरिष्ठ कायदेमहळाच्या एका सन्माननिय समासदास एखाद्या बद्मापाधमाणे एखाद्या जिल्ह्यात बेध्यास अगर भाषण करण्यास बंदी करण है हत्त्व कार्यंत समेरवणाचे व अरेरावीचे असस्याने मेजिस्टेटच्या वा हुकमाचा सर्वत निर्वेष होऊं लागला सरभारच्या बगलेंनल्या क्षेंग्लो-हांडियनी पत्रानीहि मॅनिस्ट्रेटन ही घोडचूक केलो अपा त्याजवर तारीरा झाडला आणि पींडितजी तर स्वर्तव्य जाणून वलक्सास आण्यास विघाले. तेव्हां या सटा-परीचें प्रांतान करें होणार याकडे अखिल हिंदू जनतेचे डोळे लागून एहिले होते. १ण अवेरीस बोणत्या सानाराने डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटचे बान टीचलें कोणास ठाऊक । पंडितजीना कलकत्ता शहरात शिएयास हरकत घेण्यात शाली नाही आणि वी चक्रवर्ती, सर पी सी. मितर. इंदुभूषण सेन जे चौधरी, वी. के. लाहिरी, नलिनीरंजन सरकार प्रभृति पुढाऱ्यानी स्टेशनावर पाँडतवीचे बाटाने स्वागत बरून त्यास शहरात नेलें, आपल्या आगमनप्रमंगी कोणताहि समारंम करूं नये अशी पंडितजॉनॉ आगा अच तार पाठविंगी होती व समशहि विनती केची, स्वावहन मिरवण-

पुडान्याच्या मार्यो मारून स्वतःच्या निर्हेषणाचा द्यागेरा पिटतात त्यांबर्द्धा सरकारळाहि असरवा पुडाच्यांबर हात टाश्च्यास उत्तेजन मिळत " पडितजो हे बोळके सत्यावहों नसून कर्ते पुडारी अमस्याने खाच्या तेजापुढें अपेर सरकारी हुडुमाळाहि मिस्नेज ब्हार्ने लागळें

# वंगालसरकारची फजीति

परेतु अशा रोतींने त्यावेळी पांडतजीच्या आगमनास सरणारमें इरकत पेताडी नाहीं तये त्यांजयर घ डॉ मुंजी जाजरर कलस्ता येथील मॅजिस्ट्रेसाहेंब वार्मी नोटीस काढली नोटिसीत साना असे आव्हान परण्यात आर्के हों, त्या २३ रोजो आमर्थ समेर हत रहा, बाटक्यास स्वत या, बाटक्यास यांकि-समापत या, आणि १४४ कलमाप्रमाण तुम्हाला वी आशा पूर्वी वरण्यात आली होती ती अमान्य करन कलकत्ता शहराच्या हरीत तुम्हीं प्रवेश का केला वार्ष कारण सागा ।

हें नोटिस प्रकरण बाहेर पडताच नोकरबाहीचा सर्वत्राधिकार होऊ लागला. ले असेन्लीच्या सभासदानी ना दहाँई सरायास भेडून या कामी बवाल सर-कारला काईं। सामोपचार सागण्याबहल आग्रह केला व तो बराच फलदूपहि माला यापूर्वी जेव्हा त्यां अवर १४४ बलम लागू बरण्यांत आलें होते त्या वेळाँढि प्रांतिक सरकारनें मॅजिस्ट्रेटास ग्रुप कानमंत्र देउन तें प्रकरण आवरते घेतलें व तसाच प्रकार गावेळींहि झाला. अखेरीस धंगाल सरकारला शहाणपणा सुचून सरकारी विकलाने सहरा काहून घेण्याची परवानगी मागिनकी व मॅजिस्ट्रेडनें ती दिली । अशा रीतीनें चगाल सरकारनें आपस्या अनुचें आणसी अधिक पिंडवडे होण्याचे टाळलें पडितजी व डॉ. मंजे याच्यासारख्या सन्मान्य पुढाऱ्यांतर असल्या मनाईनोटिमा काढण्या-प्रश्नीच बगालसरकारमें विचार कराच्यास हवा होता पण बगालसरगरमें विचार न वारतां अविचार केला म्हणूनच पांडितजी च डॉ मुंजे याना वेहायदेशीर हवुम अमान्य बहुन स्वर्क्त वजावण्याची सिधलाभरी आणि जनतेला सत्या-अहाचा एक नमुना पाहावयास मिळाला स्वर्शनय निष्काम मुद्दीने स्रीत राहा-बयाचे, में दरीत अमताना प्रतिवक्षाने अन्यायाने हरून केल्यास ती माना-ददाची नाहीं आणि त्याकतिता शिक्षा भीगण्याचा प्रमण आला तसे त्याची

वर्ग करावयाची नाहीं, हाच सनदशीर चळवळीचा खरा मार्ग होय; य पेंडितजी च डॉ. मुंजे बागीहि या प्रमणात, ' प्राप्त प्राप्तमुपातीत हरने-नापराजित: ' अशीच आपली वृत्ति रासली यावहल त्यांचें कोणीहि क्षामिनंदन कराल.

### चौथा कायदेभंग

या भतरना चौथा प्रमंग चेद्रााबरचा पेशावर येथे वायदेनंगाची चळवळ जोरान सुरू हाला, मधानेरोधनाची चळवळ यशस्वीपणे चालली ही गोष्ट सह-जब न मानवणारा जो वर्ग होता त्याने बाही निमित्त बाह्न पुढे लाचे पर्यवसान भवंतर हत्याताण्यान झाल या पेजा चर येथील प्रजरणाच्या भवंतर बार्ता प्रस्त होऊं लागला, शहरों माणसें गोळीवारास बळी पडली, रस्यावर प्रेने पट्न आहेत, लोक निराधार, निराधित झाले आहेत. अशा बातम्या फैलाई छागल्याने तेथील बस्तुस्थिति पाहुन घावरल्यास धीर बावा, स्याना वैशकीय व धानवान्य साहाप्य करावे या हेतूने पंडिसर्जानी पेद्याचरळा जाङन तेपाँल निशाक्षितांस मदत वरण्याचा हेतू प्रसिद्ध केला. त्यानशेवर सरहद प्रांतीय कमि-शनरनें स्यांस आपस्या प्रातात येण्यास मनाई हुकूम काढला. पंडिसजीनी स्थावर हिंदुत्यानमरशास्कडे सारा बरून आपला हेतू केयळ भूतद्येचा अगस्यानें छोकांच्या सदनीसाठी आपणांस जाऊ चार्चे अशी (द्यानमी मामितली, परंतु तिस्ट्नहि नताचा पाढा आस्याने पंडितजीनी हुनूम भोडून पेशावरला जाण्याचे मोजिउँ व स्वाप्रमाणें आपके पुत्र पं. गोर्गिय मास्त्रवीय यांनह ते पेशा-बरला जाण्यास नियाने, परंतु सरहर श्रान्त लागभ्यापुरीच स्थास आगं-गाडीतून उतरकृत :पेऊन बाहेर नेऊन सो टून देण्यांत आलें, व स्यांचा बेत अशा रीतीर्ने हाणून पाइला. स्वास पेशावरास जाऊँ दिखें नाहीं, परंतु अन्वायाचा हुन्म स्थानिमानपूर्वक न पाळण्याचा स्यांनी आवला निधय मात्र दर्ष दिला नाही.

पैद्यायरमध्ये अध्यापासम्बन्धे येन अननांच देशांतील सनदांच चळवळीला भर येके छामल होता, काँगेनच्या बक्ति कमिरीतील तमसदांना एस सार्येत एक बासरहाची शिक्षा ठोठाकचांत केंक्रे छामली, विसेक्त टिक्समी कमिनची विशेष का मेटी व अवेच कॉम्मसंस्या वेकावरा ठाविष्यांत आत्या. पेडिस जी प्रारं भाषासून कॉरिसवे एक्सिक भक्त अदि, क्रिंग्नेसच्या समासरंना अद्या प्रकार- अटक होई जाणनाच पंडितकेच्या सामिमानात तो पोठ अपका यादन त्याप्ती आपंचा प्रकार- अथान प्रतंति का सामि केचे का स्वारं प्रवारं व्यावेकचे अथान सार्यं प्रवारं व्यावेकचे अथान सार्यं प्रवारं व्यावेकचे अथान सार्यं प्रवारं व्यावेकचे अथान सरस्य चहुमभाई यास कडाविल व स्याप्त्रमणं व्यावं विशेषकारियं विशेषकारियं विशेषकारियं विशेष करण्यांत आलीहि, या विकेच मिर्ग्यं मामा मुंबईस ता. १ ऑगट १९०० रोजी टेक्पात आली होती व स्याप्तिय विशेष समित्रचे सर्वं समापद उपस्थित होती. व्यावेकी सुंबईस जडळ जडळ पोलीस राज्यच सुक असल्यान ता. १ ऑगट रोजी टोकसान्य टिळकांच्या प्रणातियोतिमित सेथील प्रारं विशेष्ट प्रारं विशेषकार प्रकार अपनियं मामाई वेळी. वार्यंप्राप्ता प्रकार क्या-

### ताः १ आगष्टची मिरवणूक

वस्पना केल्यात्माणैन सर्व गोष्टी धड्टन आस्या. युन्देने ज. वोलिस किन् यनर मि. हेळी यानी प्रा का. कमिटोच्या अध्यय धाँमठी सी. हंसा-वेन मेहता याना एक पत्र विष्टुन वर्षे ४ळावेले कॉ, दिळकादिना निर्मित्त निषणारी मिरवण्क दानेंगी रोज्यर में जे नये तर पूत्रवैंक रोज्यन्नच असाद मैदानाक्टे नळवार्व। हें पत्र सराळी दहाच्या सुनासस स्तो. हंसा मेहता याना मिळाले या पतात अगेहि म्हरलेले होते वाँ, ती मिखणूक होनेवी रिक्य लाके देणात योगार नाहीं, लगेन युद्धमङ्काने ह्या पत्राचा विचार कम्म मिस्रणूक प्रतिकेताय्रमाणेन काटण्यां वे उपिले लोकसान्याच्या स्वभावत करारीपणा होता व स्थाना निन्याले लळळ लगे लाप्रमाणेन प्रतिक काँ, वर्मिंधी नेहि पुडील वर्णामार्थे । पत्र होल्यापुडे अनुन एक्टा जाहीर केलेन्या कार्यक्रात कानामात्रे वाहि परं न करण्यां उपविले आ निक काँ, विभिन्नेता निर्णय जाहीर होताच पीलिस कार्यक्षात्र मिस्रणूक्य । करना पीलिसाचा कार्यक्ष कार्यक्र विचारी पार्थित कार्यक्ष स्वावत् कार्यक्ष स्वावत् होत् विचारी स्वावत् स्वावत् स्वावत् कार्यक्ष स्वावत् स्वावत्

बरोबर चार बाजता दहा हजारावर लोक टिक्रप्रमाधीच्या क्षेजारी जमा साले. लोकमान्यांच्या समाधीला भाष्तिपूर्ण अंत करणाने पुर्णे

बाह्ण्यात आली.

### मिरवणुकीला वंदी

प्रा. थाँ, बानिशेच्या अध्यक्ष स्ती. हंसाचेन भेहता याच्या नेतृरववार्लाविरवण्डलेल प्रारंग झाला. निन्वण्ड डॅटर्ड रोडव्हन विरागद बेंकरोडकडें
बळावयाला लागजे स्वावेळी बाँडण बानिश्रीची देश्क चाहर होती. निरवण्डांचा
बयायां रोत्न सरदार चढ़ाभमाई पटेळप्रशति वर्ष सांगद मिरवण्ड वाहप्यावरिता बाँडर आले. पाडित मदन माहन माळवीय याना पोलीत
बनिश्चतरचा हुवून अगर्दी अपनाय बाटत होता व तो हुवून मोडण्यांत पुढांकार घेण्याची स्वामी त्यारी द्वीरोडी होती, काळगा योजा निरवण्ड
आल्यावर पंडितजी हे स्याने विराज्य क्षीत मीरिवण्ड मारवरीय
पाच्या समावेन निरवण्डाल बेंडल निव्यंत्र क्षीत मीरिवण्ड मारवरीय
आवानवार्ष्यास्त स्वाच्या सावतार्थ टाळ्याचा गानकेटी बडचडाट साला. मारववियक्ती निरवण्डवेदीचा हुवून मोडण्यास आवस्यायरीवर बेणार हें पाटन

# पंडितजी च कायदेभंग.

मिरवणुकांतील हजारों स्रोकांना दुष्पट अवसान सालें मुक्त्राँक रोडवर प्यावेळीं मिरवणूक आली तेन्हां ती सुमारें एक भैल लांव पताली होती

# भिरवणूक अडवली

हॉर्नबोरोडवर मिखणूक शिरणार इतक्यात पोलिसाच्या रागा पुढें उभ्या करून मिरवण्क अडवण्यात आली पश्चित मालवीयाजवळ एक ऑिंग्सर भाला व न्याना सांगूं लागला कीं. '' मिखणूक पुढ जाऊ देऊ नये असा आपणाला सरमारवा हुकूम आहे '' त्यावर मारुवीयजीनी उत्तर दिलें की "तो हुकूम गैरशिस अगल्यामुळें मी मोडणार आहे " यानन्तर पीडतर्जी मी सर्व लोकाना रस्त्यावर बसण्यास सामिनले व ते स्वतः सर्वाना शात राहण्या-विषयी उपदेश करीत राहिले ग्रुप्त पोपाक परिधान केलेली ती कुश मर्दि ज्यानी त्या बेळी त्या ठिकाणी पाईली त्याच्या खेळ्यापुहन ती इलणे दाक्य नाहीं वर्किम वसिटीची वैठक आटोपून मोस्टाना अबुरू फराम अझाद व अ शेरवानी होहि साहेसहा वाजना तेथे आले,व रस्त्यावर बसके आठ वाजण्याच्या सुमाराला सरदार बल्लमभाई पटेल सी. कमला नेहरू जयरामदास दीलतराम हो मडली तेरे वेजन बसली सस्यावर बसलेला मडलीना साण्यापिण्यास देण्याची व्यवस्था करण्यात साली होती रात्री सवादहाच्या सुमाराज। एक पावनाची औराची सर आली मर्वत्राचे कपड़े भिज्त थिंत्र झाले, परतु कोणीहि इठलें नाहीं त्यानन्तर योडा बेळ मीलानाअवल कलाम अझाद व देशरवानी पण्डित मालवीय ही मडळी वाही कामाकरिता घरा जाऊन आली जमलेल्या लोकावर मधून मधून छाट्या चालविष्याम सार्नेटानी प्रारम केला होताच. रात्री बाराला दिवस पाल टत होता स्थामुळे पेलीस काइन घेऊन किस्वण्य पुढे जाऊं देण्यात येईल धर्मे वाटलें होतें पस्तु ती बराना फोल टरली, सर्व दुडारी सङ्क्षी एकहा जी स्त्यावर बसली ती बसली सत्तर वर्षे वयाचे पहिन मालनीय एक कठॅकेट पांघरन डेकडी घेत होते। रात्री १ वापल्यापासून प्रभातपेऱ्या शहराद्व निघून भिरवणुकीला रेजन मिट्ट लागत्या, झाल निम्डे तिकडे यनामा व राष्ट्राय निदाणि दिस् लागली, जसनशी जाना जाना पहाट होक लागली समतमे आल्हादशयक प्रशान गरे बाहू लागने, जाप-

णानं बालेल्या त्रापाचा अंशतः तसे प्रतिकार झाला. " खुपाते राघव सङ्गापन हॅं भजन स्था समर्थों तर अतिशयच गोड षाटलें.

### पोटिसांचा टाठीमार

इरडे पोलीस कमिशनशनाहि पेच येऊन यडलेला दिसला. हॅाटसन-साहियांना पुष्पाहुन बोलावण्यात आले. ते सकाळी बेऊन पोचले. स्वांवे य पोलीस विमिशनराचे बोलणें झालें, सात. वाजण्याच्या सुमाराला पोर्लास-वामेशनर, **रो**ठ लालजी नारनजी, सरदार बल्लभभाई व पण्डित मालयीय याची बोलणी हाली, पणिडत मालयीय ज्या बेळी भिरवण्क बदीचा हुकूम गैराशस्त आहे असे सागूं लागले त्या वेळी हेळीसाहेय उद्गारले को " ही काहीं असँव्या नव्हे " ! कमिशनरसाहेबानी शेवर्टी निर्वा-णींचे म्हणून असे सामितलें कीं, "जर आपण येथून न जाल तर मी आपणास अटक करीन." यानंतर आणखीहि बरीच बोळाचाळी झाल्यावर सरदार बहुमभाई पदेल, पंडित मालबीय, जयरामदास दौ*ल*तराम, हा. हर्डीकर व व. शेर्यानी इ विका क्रियोच समासद व सुबई कॉप्रेस कमिटीन्या सुमारे ४० समासदाना अटरकर्ण्यात आली. पुडाऱ्याता व श्रियाना नेत्यावर स्वयंसेवकाना बाजूला उमें राहण्यास सागण्यात आले. नंतर सर्व बाजुनों साजेंट व शिपाई यानों लाठी चालविली, बाजुला काढलेल्या स्वयं-सेप्रशाना जाण्यास सागण्यात आलें. परंतु ते एक इंचाह हलले नाहाँत, तेन्हाँ स्यावरहि लाठींचे अमानुष प्रहार करण्यात आले ! निशाणें हातात घेऊन उमे अगलेले शीख बेगुद्ध पडेवर्यंत एका जागेवर उसे होते. मारहाणीत पांडित गोधिद माळवीच यांनाहि पुष्ठळ सार बसला एकदर सुमार पावसें लोवांना श्रीपधीपचार करण्यात आला.

#### *चरस्यारा प्रारंभ*

नंतर धानेबार तारीत २ आगष्ट रोजी तुपारी २१॥ बाजती बीक प्रेतिकेन्ती सैजिस्ट्रेट मि. दृह्नूर बांच्यापुर्वे खडक्या श प्रत्ये आग्टा. पिहस साळवीय पोलीत पनिवाराचे तुवन करी अन्वाप्य होते हैं थिन करणार हैं साहीत अवस्थामुर्जे पणि इत्तर्जीन्त्रे आगण ऐकप्याय खोगात गरी साली होती. खडला ऐकणाकरतां आरेन्या मंदब्रीत सहारसाजींच्या पत्नी, सी. कमछादेवी नेहरू, श्री. विष्टछपाई पटेल, सी. हंसा मेहता हाँ मंडळी प्रमुख होती, पण्डित मारुवीयांच्या एका बालूना श्री विष्टुचभाई पटेल व इसऱ्या बालूना सदार बल्लभभाई बतलेले होते.

माळवीयजाँचे व मॅलिस्ट्रेंचे वर्रेल आठवाचे बोलंग चालं असता सर-दार ब्रह्ममाईनों कोटोंला उरेग्रा अनेगांगिनलें वी, गर अनेस्ट हों दसन हे बोरीवर्ट्या गच्चीवर वस्त पुट काम वर्षावे याविषयी सग देत होते, हो गोट सर्वाना माहीत अक्षणमुळे हों दसनसाहियांना बोल्यून एटल हो गोट सर्वाना माहीत अक्षणमुळे हों दसनसाहियांना वालीता राव्या ताव्यांवर टार्च्न गर्वे या वोटांच्या बांग्र अधिकाचाला साधीला बोलाव्य कार्यांची इचंबण्हा हों के नमे अमें मता बाटते. श्री. जयरामामास कोर्यंची इचंबण्हा हों के नमे अमें मता बाटते. श्री. जयरामामास हों लतातामाम्मित सर्वानी सारदार चल्लममार्देना दुरेश्व हों लाव्या स्वानिस्ट चेटेंटें माळवीयजींना देश्व म्हणाले किं, आपण अव्यावताले लाहीत. वाबर माळवीयजींना ताव्यतीब असे उत्तर दिलें वो, प्राचेक आरोपीला स्वन च चवार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वार्वतर आण्यों काही प्रभोत्तर काल्यांनर मंत्रिस्टरंन पीडिसर्जीस

अमें विचारलें की, जर भी पोलीमकभिशानर भि. हेस्टी याना पुनः पेरतपाशणीनरिता बोलावलें व रबाच्या पेरतगत्वणीत पंडिसर्जीना अपेरित अमलेलां उत्तर भिद्धाली तर बाम भागेल अगर नाहीं ? या प्रधाला उत्तर म्हणून मारुवीयांनीं अमें सागितलें की हॉटसनसाहियांनाच बोलावणात वार्त-यावर चह्नभाई और म्हणाले की, लामची राहणाची म्हणूस्पा बागत्या हिमाणी केत्यास राहला लावांक्यास आमल हरनत नाहीं, आणकी कारी प्रशांतर हाल्यावर हेस्लीच्या उच्टतपाशणीनंतर हॉटसनसाहेबांना बोलवावयांचें की कार याचा विचार करूं अमें मेंजिस्टरनें सागितले.

पोर्जावर निश्चतर मि. हेस्टी याना योगवण पाठविष्णात आव्यावर पंदित माळवीयांनी टाइस्सच्या एना संवादकीय ठेखावडे कोटाँवें त्रस्य वेषुन अर्थे साविनके की, त्या ठेखामुळे टाइस्में कोटाँवें त्रस्य वेषुन अर्थे साविनके की, त्या ठेखामुळे टाइस्में कोटाँवें वेशद्वा केराला केरा हिन्दा की त्रस्या केराला कोटाँवों वेशद्वा करणारा मज्य क्या केरा वेष्ट वेष्ट वेष्ट केराला कोटाँवों वेशद्वा करणारा मज्य ह्या की अर्थे दिवने परंतु त्या वावनीत मजा काईने मज उद्धित करता त्री नाहीं. त्यानी पुढें अर्थेंद्व साविनके की, ही वाव हावहोर्डाच्या नजेरा आणण एवडेंच मजा करता वेष्टासार वेष्ट साविनके की, ही वाव हावहोर्डाच्या नजेरा आणणे एवडेंच मजा करता वेष्टासार वेष्ट साविनके की, की वावत सरदार ब्रह्ममाई म्हणाले, केरालोईडियन इसपनाना अर्थे वाटते की नोर्डाच्या निकालची दिवा कोणती असावी है साव्याचा आपणात हक आहे हैं वावत व मॉलेड्सच्या सावी व्यवसार है साव्याचा आपणात हक आहे हैं वावत व मॉलेड्सच्या त्रामी व्यवसार वेष्ट सावी प्रशीसरे साली.

यानतर पं मालवीयजींनी पोठिस कमिशनस्साहेवाची उलट तपा-सणी देतली पोठिस कमिशनसर्ता पंडितजींच्या प्रक्षाना जी उत्तरें दिली स्थाना बोडक्यात मधितार्थ क्सा "कमिशनस्साहेवानी होममेंबर सर हींट्सन याना सुंग्रेतील हिटकरिताच्या मिरवण्यासुठ उरका झालेब्या परिश्वितीवहरू क्या टेलिनोबहि केला नाहीं, आर दुक्याक्ट्रन करवेला नाहीं, होंट्सनसाहेद मुर्बर्डल वेंश्यानेत थी, कमिश्वतसर्थ करायों सुझीन बोलगे झालें नाहीं हेंट्समसाहेद अले ते सुबर्दण उरक्या सालेख्या विकट प्रिस्थितीसुळें आले. स्थाना कोणी बोलावर्ले हैं पी. कमिश्वतस्या माहीत होतें, परंतु तें गुपित कोडण्यां त्यातां नातारलें. हॉटसनसाह्य यणार ही बातमी शुक्तारां राजों साडेद्राज्यन थी. मिसानरला मिळाली होती. हॅटसनसाहेद्वांचे व पो कमिशनरलें पुढील घीरणाविषयां बीटलें झाल की ताही याची आयणाव पोठील कमिशासाहेवाना नक्ती। मिसानर पुढें जार्ज देखे तर योग्य होएंट की नाहीं भाविष्यां पो नासिनर व हॉटसन यांचे बोललें सालें नाहीं, भिरवण्ड उच्छून लावलों जाईपर्वत हॉटसन साहेद्व बोरीवंदरच्या गणीवर बत्त होटी!" अशा अयोजी उत्तर मिळाला-वर पापकशिषपी प्रभेतर वादे अकता मिळान्ट्रेव व माळचीयजॉर्चे बेरव खटन उडाले. मि. होटी याची साथ आटोपच्यावर पेंडितर्जीनी सर खरने उडाले. मि. होटी याची साथ आटोपच्यावर पेंडितर्जीनी सर कॉनेस्ट हॉटसन साना सार्थादार स्टूल आपण्याविष्यों अर्थ केता. तो कोटोनें स्टाइन अवला.

सरकारतर्षे भि. ठाणाचाळा याचे भाषण झान्यादर वंडित मदन मोहन माळचीय वानी कोटीका उदेखन सुमरि दोन क्वादोन तास पुत्रीक आश्वाची भाषण केले.

#### नागरिकत्वाच्या हकावर गदा-

" ज्यासुर्के मागरिकांच्या मूकमूत इहाता बाय येगी अदा कोणत्याहि 
पुत्रमाठा बाबरेशीरपण प्रास्त कमी असती, विश्वसम्या हुन्याला म जुमातता होर्नबी रोजवहम जाध्याचा मिरायुक्तीला इह होता, यह रिर्धानी प्राप्त होरा अस्ति कार्याक्ष मामाना अप जावाना बंदी वरण्या हक सरकारका योचत
आही, जर हींनबीरिजवहन विस्पृक नेकी तर त्यापुठें रह्दारीन अञ्चयक्ष
होष्याचा संभव आहे समें रहण्य त्या सरस्यावक्य विस्पृक्त नेके मये अश्री
साधी निश्चित कर्ण एवजीव सत्ता विभावसम्या हाती रेप्यांत आज्ञी शहे,
योज हमिरायस्या तामध्यावकत्य कृत्यंक रोजवर फक चाहकारच लोक होते हैं या कोकांगुळे होंनबीरीज्याक्य कार्यकार स्वार्थक सामाना स्वार्थका
नेक्षा समाना तसेंच यापूर्वी किरोयक वेंग्न मिरायुक्ती शांत्रमण्यो होतीरिजवस्य
नेक्षेत्रस्था स्वार्थक स्वार्थकार समाना स्वार्थका
स्वर्णने राजस्थावस्य जाप्याच्या नगारिसम्या हराब स्वर्णव हात कर्ण्य
होता, निरवर्णकीमर्थे कोणस्याहि प्रकार ग्रंड न्यून ग्राविश्वन व अद्वार्थित ।

वागणारी श्री-पुरुषमञ्जी होती. कायदे भोडण्यात मठा भानंद बाटत नाहों. पर्ते ज्या बेळी मठा असे कळले की, स्ती. हंसा भेहताधारक्या मास्या कन्या व भिर्मितमान उच्चकुळातील क्षिया असलेली मिरवण्क स्त्यावर अहिष्यात वेदेल व स्थित त्यावर हलाहि करण्यात वेदेल त्याविकी त्या मिरवण्डीत सामील होयें हैं मासे बतीय होतें,ज्याना राजस्त्यावरून जाण्यावा हक होता असा लोकिनी स्त्याचा एकतृतावास भाग अध्वला असता तर त्यासुळें कोणता अनर्थ कोसळळा असता दे

### अनत्याचारी समाज

''भिरवजुर्गत सम्मोल झालेल ली-पुरुष मुलासमापानां सापल्या पर्ए एव-णारे होते परंत त्या सुली जीननकमाचा त्याग करून बंडीबाचाला न जुमा-मता ते सर्व लोक राजमर जागत रहणवर बतले होते त्याची कहना ना नहीं होतो की, निरान मध्याप्रमित्तर तरी मिरवण्ड पुढें जार्क देणात येईल, कमि-क्रमाच्या त्या च्या सायध्याप्रमण्ड राष्ट्रस्था माणार-नदीम साप्राप्तर-सकाळी वक वाजपासून सायध्याली साडेबात वाजपर्यंत वालती, लग्ने असता वी मिरवण्ड दोषा-दोषाच्या रांगानी जाईल असे सरदार ब्रह्ममाई नी सुच-विशे असता राजी मिरवण्ड को पुढें जार्क दिली नाही विश्वच राजमर मिर-वण्डातील लोक सस्यावर वर्षने राहिल्यानतर पेलीक्ष क्रमित्रानर देती व मिरवण्ड बळतेरांने मोझन दारुष्याचा हुन्न करती, जो समुन्न दराक किये-प्या (Callousness) दाखतिती तो जनतेषा नोहर होष्याच्या सायधान, याचे काल छोकांच्या मनावर महारमार्जीच्या विश्वच्छानेया सालेका इट परिणाम हें होय, '' असे सागृत पेडिसकांची हार्यन के कंतररणाने परि-वराने वहार सार्वाचित्र करवताप्रके आसार मालने

### पोलीसचें कर्तरय

उपहाराच्या गुर्गनंतर पंडित मारुवीय यांनी आपस्या भाष-णाला पुन प्रारंस देला. ते स्ट्यांते " पोलीश कमिशनरता दिनेले आपि-कार स्यान लोकाच्या सुरक्षोयीकडे लक्ष पुरवावें म्हणून दिलेले लाहेन. अर सस्यावर गर्दी होईल असे किमिशनराला बाटलें होते तर लाने निराला रस्ता आल्ल वाववाला पाहिने होता मुंबईच्या लोकाचे न्याच्य इक्त मयोदित करण्याची अनिवित्त तसा त्याच्या हार्ती देण्यात आलेली नाहीं लोकाचे न्याच्य इक्त कायवाने सान्य केलेले आहेत आणि त्या इक्ताना नियंत्रण पाला-वयाचे लोका तर त्याने तसे करण्याची नारणें देजन आपले करणे इक्त व्हाय योग्य आहे असे सिक्त केर पाहिने '' आपला म्हण्याला आपण काही आधार वाल काय असा प्रश्न करताच पंडिताजी म्हणाले, ''मारासार विचार शास्त म्हणके नक-दशाश कायदा आहे किमीशनरालें हुक्तम करताचा लोकाच्या हिताचा व पोलिस रेसुलेशनम्मचा नीट विचार केला होता आगर माहीं, नमेह मुळा विचार सेले होता आगर माहीं, नमेह मुळा विचार सेले होता अगर माहीं, विचारशालीचा उपयोग करील असा मला मरेतसा आहे किमीशनराला मन-सेलावान उपयोग करील असा मला मरेतसा आहे किमीशनराला मन-सेलावान लामी हुताचा लावी हुतमी हुत्त काल्याचा लाविकार नाहीं

" जर तो अन्याय हुकूम मो पाळला असता तर माझी छी थू झाली असती. पोलिस क्मिस्तराला माश्या हुकूम्या आड येण्याचा आधिकार नाहाँ. जर सस्तावर गर्दा असेक तर ती मोहून रस्ता मोश्या होईपर्वत यांचण्यास सागण्याचा कमिस्तराला काययांन अधिकार रिहा आहे. परंतु रस्ता मोकका होताव तो त्याचा आधिकार पंपुद्धात येतो. पोलिस कमिस्तरा तिरवाक को यावविष्यात आसी तेष इला होते होंगे रेडकरोल सहरारी पाकल्यावर स्वाती आपला पूरींचा हुकूम बदलावयास पाहिने होगा. परंतु रशानी तते केले नाहाँ. असे न करण्यात ते कायपाच्या तत्काविषद्ध वागले असे माला बाटतं ते म्हणतात की आम्हीं त्याचा हुकूम मोडला, परंतु हा अधिकाराचा सन्माद आहे. हिंदुस्थानसारस्था रेशांतय अधिकारो सन्माराणाने वागू वक्तात. लाडा-सुळे विषय होल्या तिसस्य मुलाचो जी स्थिति, तीच पोलिस कमिश्वतर्था

#### खटल्यांत आग कां घेतला ?

या खटस्याच्या कामांत आपण मागकां घेतला याखेवथां माळवीयजीं नीं जे स्पष्टीकरण बेंग्ने तें असें-'' मीं कोहीं साक्षीदाराना थे थोडे प्रश्न विचारले व योडवयांत जें मासे न्हणणें कोटांतुर्डे मोडलें, तें स्तत चा बचाव करप्याच्या

श्चमर स्वटस्थांतून सोडवण्क होण्याकारेता नन्दे, हिंदुस्थानातील न्यायालयांच्या सदा-स्थितीकडे रुद्ध टावस्थास राजवीय स्वस्थाचे ज्याच्यावस स्वटंड होतित ब स्वरत के स्थाग न पेण्याचे टर्गवितात स्थाच्या तशा वागण्यांतय जातत स्थाय स्वतो, रावितीयाच भी चयावाकरिता माश्या बाजूने कोणताच सार्योदार बीठावचा नाहीं, अथा तन्देच्या स्वटंबाचे स्वस्त्रस्य काय स्वति याची बोडिशी तरी केथना जगाठा याची न्यूणून भी एवटा तरी भाग पेतला. "

शानिवारी सार्वकाळी पं. माळचीय प्रमृतीवरील खटना चाल, असता, पोलिस कमियानस्य पत्र हा हुकूम मानावा अगर मानं नये, व शतवारी सकाळो त्याने पुटाच्याना रस्त्यावरून निचून बाण्यासाठी केलेला तांडी हुकूम न्याप्य होता 'निया नच्दता है काय्याये प्रश्न उद्भूत केल्यामुळे बीफ प्रेषि-केमी मॅलिस्ट्रेट मि. इस्तूर्य चाना सोमवार ता. १९ पर्यंत सटला सक्कुम-केला. पोलिंग कोटडीत अथेत अस्वच्छता असते अशी तक्षर सरकार चलुअ-भाई मन्द्रतीलों केसी. पुतारी कोणत्यादि प्रकारचा जासीन देणवास तथार नसस्यामुळे मॅलिस्ट्रेटला स्वाना कोटडीबाहेर सोवदा येईना. पांतु पुता-च्याची गैस्सीय होटेल में स्वप्त त्याना बाहेरच्या स्वोक्टचा गाठी मेटी पेळे हित्या जाच्या व स्वाच्या मनाप्रमाणें स्वाची व्यवस्था ब्हाबी असे हुवूम मॅलिस्टेटने दिसें होते.

#### खटल्याचा निकाल

्रि शंतु में अस्ट्रेट्ने सेमियारची वाट न पाइता गुकारीच माळवीच, पटेळ प्रमतीबर भारत्या खटल्याचा निवास सांगताला. निवास सागताता मैंनिस्ट्रे-टानी पित्रांदीचे सर्व पट्टण्यं. मान्य बेलें, पीतिश विभागतं सी सिंदा मेह तांना पाटावेलें पत्र हा हुद्दुम होता, गीलिखदिम्यानतं सनिवारी सहार्की दिलेला तीं हुद्दम कायदेशोर होता तो तीं हिंदुम मोक्ट्याचा पुत्रमा आरोपींनी बेला असे मैंजिस्ट्रेशनी मत दिलें, पंडित मालवीय व स्कुममाइ याची मुन्यी थोगती सुमारी मलुबेन पटेल, बाई स्तनवेन मेहता, वाई हटनाम स्वत्य व अस्त सुखरादी याना प्रयोगी २० करेंगे देश अगत १५ दिसाची सामी बेद सोयव्यात आसी. सरदार सहाम-माई, मि. दोरवाणी, थी. स्वयरामदास दीलतराम, डी. हर्डी कर, भी. एस. टी. पाले कर, भी. रमाकांत मेहता, वाक् माई जहेहरी मि. एच ची.. ट्यंकटराम, के. जी. नारायण अय्यर् या स्वीता प्रथेनी तीन महित्याची साभी शिक्षा ठोठावध्यांत काली, पंडित माळवीयांता हरागेश्री कमी शिक्षा हेष्यान नारण मॅलिस्टर्ने भर्ते सानितलें नी, 'पंडित माळवीयांचा रेत कायरेमंग करवाचा नत्त्र पोलिस कीशानरचा हुकूम कायरेसीर होता अगर नाहीं एवडेच पाहण्याचा होता.' सर्वाभी अगरी सेम मुखानें शिक्षा रिक्या, या आवित्र मारतीय पुत्राच्याना शिक्षा साल्यामुळे मुंद्रीनर्थ तीन दिवस हरताळ पडण्यांत आला.

खडलाचा निकाल बाल्यावर पं. गोविंद माळवीय योगी त्यांच्या विड्यांची मेंबिस्ट्रेटांमी उदेशत लिहिकेल यत त्यांची कीटींयुर्ड सादर केलें त्यात पंक्षित माळवीयांची कीटींया कर्स स्वर कळविंकों की, भी स्वत तर इंड देण्यात तत्रार नाहोंच, पांतु इत्तरानींहि साहयांची दें है में करे तरे, बंद कोणी दंड महाज तर तो कोटींने स्वीकांक नेये, यावर मंबिस्ट्रेटांनी क्यांची उत्तर पहिंचों की प्राप्त त्यांची वेळ में के नये क्यां मामी इच्छा आहे. त्यांचा दंडाची शिक्षा करणात हाच हेतु होता का त्यांची दंड दिखा नाही तर माळवा प्रत्युक्त स्वांन तरे होता कर त्यांची दंड दिखा नाही तर माळवा प्रत्युक्त स्वांन तरे हुं होता का त्यांची दंड दिखा नाही तर माळवा प्रत्युक्त स्वांन तरे दंड यांचा की शिक्षा भोगावी हा प्रथम आरोपींचा इंड प्रथम सारोपींचा इंड दिखा ता वा की शिक्षा भोगावी हा प्रथम सारोपींचा इंड स्वांची की शिक्षा भोगावी हा प्रथम सारोपींचा इंड प्रथम सारोपींचा इंड स्वांची की शिक्षा

### मारुवीयांची अचानक सुरका झाली !

पंडित मालवाय याना दंड अगर काराण्ड्वास अशी वैकल्फिक शिक्षा दिली मेली होती आपत्या इतर सहकाऱ्यापेशा आपणाला मॅलिस्ट्रेटनें कमी शिक्षा दिनी, व दिली तीहिं बैकल्फिक हिली हो गीड पेंडितल्लिक्स निक्षा हो गीड पेंडितलिक्स कार्या हिन्छी, व दिली हो गीड पेंडितलिक्स कार्या हिन्छी, व दिली हो गीड एक मेले ने रे पंडितलीं ने हो गोड पुनः पुन सामिनली अस्ताहि कोवा एका माणवाति प्रिज्ञतातीं हो गोड पुनः पुन सामिनली अस्ताहि कोवा एका माणवाति सुक्रवारी हुपरी सारदेतांन बातव्याच्या सुमाराता दण्डाचे देशे मरेले. सुक्रवारी सुमारात करा सामिलक्स कार्या सामिलक्स कार्या सामिलक्स कार्या सामिलक्स कार्या सामिलक्स कार्या प्राप्तातिह ही बातमी आली नाहीं. सहा बाजव्यानंतर इन्द्रहरू मालविश्वास्त्र अध्याति स्वर्था सामिलक्स कार्या प्राप्तातिह ही बातमी आली नाहीं. सहा बाजव्यानंतर इन्द्रहरू मालविश्वास्त्र सामिलक्स करा प्राप्तातिह ही सामिलक्स कार्या प्राप्तातिह ही बातमी आली नाहीं. सहा बाजव्यानंतर इन्द्रहरू मालविश्वास समिला पुण्डेकचा वातत्या पहिल्ला प्राप्ताति स्वर्था सामिलक्स विश्वास समिला प्राप्ता सुण्डेक सामिलक्स विश्वास समिला प्राप्ता सुण्डेक स्वर्था समिला परिल्ला सामिलक्स विश्वास सामिला सुण्डेक सहामा, पण्डिक सामिलक्स विश्वास देशी सामिलक्स विश्वास समिला परिल्ला सामिलक्स विश्वास समिला परिल्ला सामिलक्स विश्वास समिला परिल्ला सामिलक्स विश्वास समिला सामिलक्स विश्वास समिला परिल्ला सामिलक्स समिल सामिलक्स समिलक्स समिलक्

त्यासंबंधानं भी बातमी बाहर काली ती कार्या की, गुरुवारी एक मनुष्य बहै-रीत वाऊन परिण्डतानीं वा दण्ड रूपा भरत्याचा याची चौकती कर्र साम गर्या राष्ट्रियों हुए अमल्यामुळें कोर्ट बंद होतें व रायमुळें तेथें पैसे मर प्याची शक्यता नहती, असे सुन्य क्षेत्र से से सर प्याची शक्यता नहती, असे सुन्य क्षेत्र से से सर प्याची शक्यता कर्या हुई क्षेत्र स्थान असे मुचविलें को, कर त्यानी प्रेरिवेड मी भिन्नेट खंडाळायाच्या यांची भेट चेतली तर ते बहें। साम सामतील त्याप्रमाण त्याची क्षेत्र खंडाळायाच्या यांची भेट चेतली तर ते बहें। साम सामतील त्याप्रमाण त्याची क्षेत्र कर्यों कर ते करतील सामित में स्थान स्थान क्षेत्र कर प्रेरिवेड करतील सामित क्षेत्र स्थान स्था

सामितनी त्या बेळी त्यांना अतिवाप आवर्ष वाटल, व पैसे मरणाऱ्या साण-साचा रागादि आला. पेडिताजी तुर्लायादिर पश्यात राजी नव्हते वर्ल म्हणतात. त्यांनी तार्ववेधी जेलाला पुरुष्ठ छेडले, पांतु वोद्धी जे उर्ते त्याना बसेंसामितने म्हणतात की, कायद्याप्रमाणे त्याना यापुढे पळमरहि तुर्वागत देवेषे वाक्य नाहीं, देवदी ताहलाजीं पेडिताजींची सादार चल्लममादि प्रस्तीचा निरोप घेतजा व ते तुरंगायहिर आले.

सुरवर्षनंतर पश्चिमजी बीपारीबर गेले. तेपांक समेत है व क्षी विष्ठक्तमार्थे याची मामणे साली दोषानांदि वापत्या भाषणात कर्त सामितके की, ज्याची पश्चितज्ञींचा दंश भरता हो। देशकेशी मसून देशक्रीरे आहे त्यानंता सेतावर तैन पश्चित्त्या दिवागर्वे सालेक्ष्य भाषणात पश्चितज्ञींनी असं वाहीर केंद्र की, त्याचा विशिवावरीक विशास पूर्णणे नह झाला कार्डे.

### राजवंदी-दिनानिमित्त निरवणुक

टिक्क-दिनाच्या भिरवणुकांच्या दिवशी इतके पुढारी परंडले असता व शेंबडों लोडोना लाठी बसनी असताहि स प्रां. की, कमिटीच्या युद्धमंडळाने रविवारीं दहा तारखेळा हॉर्नवी रोडवरून राजवंदी-दिनाची भिखणूक नेण्याचे ठरविके, रवित्रारी मिखणुकाला बंदी होणार की नाहीं याबरल ने विचार कोकाच्या मनात घोळत होते सनिवारपातून तर काँग्रेम हाकमकडे जाणाऱ्या रस्याहर अतिहास वर्षी झाली होती. त्यांत पेडिल मालवीय यांची सरका बाह्यावर खानी असे जाड़ीर केने की, जर कमिशनरने रविशास्त्या मिरवण-कीला बंदी केली तर भी पन सत्यापद करीन यामुळे एक निएळेंच बेतन्य क्षोबात सराज मार्के हॉर्नबी धेड व एस्ट्रेनेड धेडबँगल बगायाचांनी वो कविज्ञताकडे क्षया अर्ज देला वी. काँग्रेमच्या अगर इनर तस्मम मिखगढ़ीमळें त्याची मुळीच गैरहीय होत नाहीं सबैबारी अगरी सायंकाळ-पर्वत असे बाटत होते की, मिखपूक बेरीचा हुदूम बेईल, परंतु तसे बाही झाल नाहीं वावणेवाचाच्या सुमाराला मिरवणुद्दीला प्रारंभ झाला. मिरव-गुरुच्या अपनायी पंडित मालवीय व विद्वलमाई पटेल हे होते. मिखगुर एवडी मीठी होती थीं, ती एका जावावहन जाव्याम पाउच काम लागद होता मिरवगुरू अगदी शिस्तीन व आवग्याने होनेबी ग्रेडकहर

ब्हाइट्रेड केंडलॉच्या हुकानावर्येत जाऊन खलास झाली व तेथून सर्व कॉक परोपर पसरले.

कायदेमंगाच्या चळवळांत भाग घेतरवाचे पर्यवसान असे होळन पंडित-जींच्यो कोणी तरी बतात माणसाने दंड भरन मुद्राग केणी असकी तर्पे पंडितजींच्या काराएदवास काही चुरूका नाही, सरकारची दक्षणसाही भारकी बाहदाया प्रभाणात होती व तर्गत असे कोंमण्य्या वर्षिंग कमिटीची बाहता वेण्यात आली कोंग्रेस करिंग कमिटी ही संस्थाय केकायदा उरिवायों आली, वर्गत सरकारमें वित्तवस्या जोताने दक्षपाही केणी तितस्यात दुर्रमनीय एस्साहानें कोनीह निकरानें भाई लागके, वृद्धिंग कमिटी बेकायदा उरिवायों दिशे वेर्षे कोंग्रेस वर्षिण कमिटीची बेटक त्या बेळ्चे कष्मश्च हों. अस्सारी यांनी बोलावली, सभेंचें काम सुरू होताच हुनर अमरेक्शा यर्ष समानदांस सरकारनें अटक करून प्रत्वेकार सहा सहा महिन्यांची शिशा छोडावली. स्थान पं माळवीयजी होंड अन्हमानें स्थाविह हा सहा महिन्यांच्या सर्कीचा सरकारी पाइणवार मिळाला,

हा बारायहवाल पेडिनाजींच्या थवित प्रकृतील मानवना नाहीं, तैये रवांची प्रश्ति एनंदरीने सरावच ताची तुक्तांत मर्व आचार बाहेर प्रमाणेंच अत्यंत च हरावों ते पाळांत, रामायण, महामारत, भागवत या प्रयाचे पूर्वाहींचन ही रवाचा निरयाचा व्यवसाय होता, पुढे गोची-व्यक्तिम बाटायाटीच्या तहा-चर्ये त्यांची सुदका साली खावेळी. स्यांची विश्ता फल एकच महिना भोगा-

बयाची साहिली होती.



# उपसंहार

### 金金

### देवाजवळील नंदादीप

· हिंदुलाचा आदर्श कोण असा मठा कोणी प्रश्न केंचा तर मी हिंदुस्याना-तील एकाच विभूतीकडे बोट दाखबीन व ती म्हणजे पीडित मदनमोहन माळवीयजी. स्थावी थोळप कहन देणें म्ड्वजे सूर्याची ओळख कहन देण्यापैकी प्रकार आहे. परस्पराविरोधी गुणाचा उत्तम समन्वय करून दाल-विष्याचे खरें कीशस्य कोणामध्यें असेल तर तें पेडितजीमध्ये आहे. पंडितजींची दृष्टि अगर विचारसरणी एकागीं नसून जुल्यातील चागलें त्याचप्रमाणें मन्पातीलहि चागलें घेऊन रयाचा ते उत्तम समन्वय करूं शक्तात. जन्या व नव्या संस्कृतीचा सुंदर मिलाफ कमा घालावा हूँ पंडितजीइतके उत्तम कोणीय जाणीन नाहा हिंदुविश्वविद्यालय हैं या मुंदर मिलाकार्वे उरहर उदाहरण भारे. पंडित जीनी इतर राष्ट्रकार्वे अनेक केली असतील व तुशी ते करतातहि, परंतु हिंदुविश्वविद्यालयाची संस्थापना है त्याचे एकच कार्य इतकें मोठें व भव्य आहे की, त्या एकाच कार्यामुळें लाचें नांव विंत्रीत होईल. या विश्वविद्यालयासाठी त्यानी एकव्यानी एक कोटी चाळीस लक्ष राये जमविले याश्रम त्यानी बेलेले कार्य हिती मोर्टे अमेल अशो कराना येईल डोळे दिपविताल अशा विजेसारल्या दिभ्याप्रमाणे चमक्जारे लोक वाहीं कमी नाहींत परंतु त्या दिव्यापेशांहि देवाजवळ लाव-हेल्या नंदादीपाचे महत्त्व काही वेगद्रेज अपने व त्याने जी विताला एक वकारची प्रसन्तता बाटते ते पंडितजी आहेत "

ता, २२ जून रोजी पीडित मदन मेहिन मालवीय याच्या हर्तों भ्रीसिम पार्द मेर्गे गोशाला भेरिराचा अनावरण समारंग झाला त्याच दिवजी सायंकाली बाईबर नागरिकानी पहितजीना मानपन्न समर्पण केले. स्वा प्रसारी पीडितजींची कोटस कहन देवांना भ्री. तास्यासाहेस

केळकर यांनी पंडितजींच्याबर्ल वर्राल उद्गर काढले, या उद्गरांत पंडित' जींच्या चरित्राचें सारसर्वस्त्र आहे.

### ब्राह्मण्याचा खरा आदर्श

याच मानपत्र-समारंभाचे स्वापताध्यक्ष रा. व. ग.रा. दालार यांनी मानपत्र समर्थण करताना श्रीहतज्ञींचे वेळेले गुववर्णन ययोचित अस्त थीड क्यांन व मार्थिकरोतीने त्याची पंडितजोंचे चित्र रेसावले आहे. ते म्हणाले 'आपल्या भारतभृष्या शुक्रुगवर जे चहुमोला हिरे वववत आहेत त्यावील पंडित मालवीयजी हा अध्येष्ट हिरा आहे. मालवीयजी हे नामत, स्वान, त्याचीत, स्वान, स्वानत, स्वानत, स्वानत, श्रीवक्षत, आचारतः व कार्तितः अभे अध्येष शुरूर आहेत.

'' स्वार्च मादन मोहन हें नामहि किती ध्रवणमनोहर आहे ! हें नांव देऊन आपत्या मुलावें नामकरण करणारे त्यांचे मातापिता पत्य होत. मुलावें नामकरण मुताबद करणे हें कारमें अवचड नाहों, पण नांवाप्रमाणें परणी कर णारा पुत्र निवजणें हो मात्र महद्भाग्याची भोट आहे.

णारा प्रत्र निवजणें ही मात्र सहद्भाष्याची गोष्ट आहे.

'' पंडितजी हे जन्मन' ब्राह्मण आहेत, 'बर्णानाम् ब्राह्मणः अद्यः' अप्ते
म्हणन्यार्थे हे दिवन आहेत की नाहीं हैं तीवना येत नाहीं, तपापि पंडितजी क्षेत्रक जमानेंच ब्राह्मण आहेत अने नाहीं तर पुणतः हि. ब्राह्मण आहेत व मुरेबार्ग ब्राह्मणाता प्रिय व योग्य अने पवित्र पुणत प्रसागराज हैं केत्र सार्वे निवासः स्थान आहे. पर्याते ' असे ते शुद्ध सत्वशील श्राझण आहेत व धशांच्या हातूनचे समाजाचा उद्धार होत असतो "

### गंगीयात्रमाणे वकतृत्त्वः

म्यापक सवा सार्वजनिक कांग्रेजेशांत त्यांना वयाच्या २४ च्या वर्षी पाकक टाक्क तेव्हांपासून आजनामावस त्यांनी एकनिटेनें देशस्त्रा चालविली आहे. विद्यक्ष चारिय्य अवल धर्मनिष्ठा,अपरमित त्याम, उज्बल तप.सामध्ये, जम स्वभाव, जाञ्चस्य देशाभिमान, या ग्रुणसमुख्ययाची भृति म्हणने पेंदित मारुव्यीयजी होत. वक्क्क तर अस आगाध की, हिंदुसंस्ट्रानिं महत्त्व, समर देश-वासीयाची हजींची हीन दशा या संबंधान बोर्स्ट्र लगाना स्वाज्या गंगीया-प्रमाणे अस्त्रस्थित वाक्स्यबाहच्या हारें भोत्यांचे मान हरपून त्याना आपत्यां वरोबर सहत्व पेठन जातात.

आज त्याचे वय सत्तपद वेलें अवलें तरी त्याची कार्यतत्वरता एलाया तरुपात लाज बाटबींट कवी आहें. अस्पेत निरुष्ट वृत्ति, बागपूर, अस्पत साथी, कोणीहि व्यंहीहि बारणाने त्याच्या भेटीत जायी हारुसहुसानें स्योचें स्वागत करून त्याच्यायी दोन गोड धन्द. भोतरुपासेकी त्याला ते कथीन पत्त पाठनियाद नाहीत.

सं. प्रांतांत पंडितर्जीच्या बरोमधीन अनेक ग्रुप्तिद्ध पुडारी होजन नेके व अधापिंद आहेत त्याच्या इतकाय पंडितर्जीच्या सरकारशी संवय येत असतो, परंतु इतर के कि जमे अने कमाणानी पाचार्य पंष्ट्रायोधी तादारम्य कि बहुना एकस्य होजन रोते तमे पं. माराज्यीयाजी वर्धीय आले नाहीत, परंतु आरस्या सार्थ्या व अन्नत्रिम आचाराजें त्यांनी गोन्या लोकांवर नेहमाँच छाप देवलेली

#### विविध कार्ये

पंडितर्जाचा सार्वजनिक जीवनकम, हिंदुस्थानातील सर्वे थ्रेउ असा हिंदी राष्ट्रीय महासमेच्या जीवनकमावरीवर युरू झाला व आज सागा-बत तो त्या महत्वीय संसोती निगढित आहे. स्टोकमान्य टिळक, ना. गोच्यारे अमर महास्मा गांधी याच्याप्रमाणे पंडितर्जी एखाचा विशिष्ट राजधीय संप्रमायाचे प्रमेते नसते तसी स्वा योणापैसाहि स्वाचें स्वरेसप्रेम सोणा-

लाच कमी म्हणतां येणार नाहीं, ही गीष्ट मात्र सत्य आहे. ते आपन्या विशिष्ट तेजीगोलात फिरत असले व आपत्या आकर्षणाने इतर गोलकांग

विद्यालयाच्या स्थापनेन विद्व केलेले आहे

आनंदच बारत अमतो.

पुरापुर उपयोग करून राष्ट्रीय विश्वण क्सें देतां वेईल हें स्थांनी हिंदु विश्व-

सदाचार व स्वधर्मनिष्टा याची आदर्शनृति पंडितजीच होत म्हणून सांगण्यास कोणालाहि अभिमान बाटेल राष्ट्राची भावी आशा तहणांवर आहे , तम्हां हिंदी तहम बलवन्त, घीमन्त, व श्रीमंत ब्हाबा सशाविषयी त्यांचे आहे. र्निश प्रयस्न अमनात व तरुणाशीं तरुणभावाने भाषण बरुण्यास स्यांस महैव

आपल्या वर्षेत पिरबूं शकत नसले तरा राष्ट्रीय जीवनाला अत्यावद्य असे कार्य मान ते अखण्ड क्रांत आहेतच. राष्ट्रीयसभेचे तर ते प्रारंमापासून निधान

वन्त भक्त आहेत, कायदेमंडळात करता येईल तितकी लोरसेवा त्याना दर ण्यास दुचराई केलेली नाहीं, हिंदुसमाजाची बाटती अधीगति पाहून अंत करण

तिक्रतिक तुरणारा तो एकच महातमा असून हिंद संघरन व गुद्धि योगा पुरस्कार व संवर्धन करणारे पीडेनजीच होत. उपलब्ध असलेल्या साधनाचा इच्छित हेतु त्याच्या देखत सिद्धीस जावो, एवढीच आसची विणासयस्याच्या चरणों नम्र प्रार्थना आहे.

र्भड्येने पंडितर्जीना ७० वर्षे पूर्ण क्षाली लाहेत. हिंदुस्थानतील पुता-न्याच्या बयोमानाकडे पाहित्यास परिश्वसाने पंडितर्जीवस्थ नव्हे व आग्दा मास्त्रावार्या हिंदु अनेतर परम व्हणी करून सोडलें आहे यावव्य द्यापन अभूने आपण इतक श्वायवास पाहिले. व पुढे ज्यासाठीं स्थानी आपलें आगुष्प नेवलें संबंद, मास्तानें मेंगल, आस्त स्क्रांत होंगें हो गोष्ट स्थाना 'यान देही यान डोळा' पाहावयास धापडो क्षती आपण जगिर्षस्त्याचा करणा मार्चु या.

### निष्टावन्त धर्मध्रेमी

पंडितजांचे आयुष्य आज ७० वर असर्व तरी त्याचा बुद्देमनीय उत्पाह मात्र अणुमात्राहे बसी झालेला नाहीं. नित्य स्थायाम घेष्णात वेस्हाहि खण्ड-प बलेला नाहीं, स्वधर्माचरण व मनारा प्रसन्नता देणाऱ्या झात्र-संप्या इत्याहि आहिकात अंतर पडलेला नाहीं,आहाराच्या बावतीत त्याचा फार वटान्न आहे, क्योहि पराफ प्यावयाचे नाहीं असा लाखा निषद आहे व बहााहि अडवणी आपत्ती आच्या तरी त्यांनी आपले तें तत सोवलें नाहीं, कायरेभगाच्या निमि-ताने नैनीच्या तुर्देगात अस्ताना त्याना स्वतंत्र स्वयंपानी सरकारला यावा चावा लाला हों गोष्ट सुप्रसिद्ध आहे.

धर्मां बरणा वाषणीय त्यांचा मोठा नौ िक खाई, परधमियाची नेद में। संबंध देत अस्मादि त्यांनी भाषणा आचार क्योंदि सोवला नाहीं, पंडित जींची मूर्ती गुवती ब्रिक्स नाहीं, पंडित जींची मूर्ती गुवती ब्रिक्स नाहीं, पंडित जींची मूर्ती गुवती ब्रिक्स नाहीं में ते क्यांत क्षेत्र त्यांत के नर जात के नर कार्यों के स्वार्ध के स्वर्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के

बेदपारायम ऐक्जें, यज्ञवागादि कोणी करण्यास निषाला अवता त्यास मुक

हस्तानं मदत करणें, या गोष्टीत पंडितर्जीना फार क्षामद वाटतो. उत्या आयुर्वेदाचे ते फार आभिमानी आहेत. काद्मी येथील विद्वान पंडित श्री. उयंबकद्मास्त्री द्वधीड याच्या शीषधावर त्याची मोठी निष्ठा अस्त त्याचें

औषध घेण्याबद्दल ते इतरानाहि सामह सामत असतात.

आपसे पत्यानार ते इत्तानार तारह पार्या करात, मुला, पुला, पुला आदि. सुला, मुला, पुला आदि. सुला, मुला, पुला आदि. सुला, मुला, पुला आदि. सुला, मुला, पुला आदि. दर सामान्त है प्रयाग येथे विकली वरीत असतात. पं. राधाकान्त है पूर्वी, बिकली करीत असत परंतु हमें स्वानों क्यापारी पेशा स्वीकालाकारत व ते एक्सपोर हंगोर्वेन न्यापारी आदेत. तिसरे मुकुंद मालवीय है पूर्वी स्वापारी होते वर्ती होती पार्वी क्यापारी पेशा स्वीकालाकारत विवाद मालवीय है पूर्वी स्वापारी होते करी होती पार्व वर्षी व्यापारी मुंबई हैंन आपने राह्याने जिल्ला केले असून सेंगे विविध राष्ट्रकार्यात आगे चित असतात. सर्वात किन्छ पं. गोधिन्द मालवीय है एम्. ए. एक्. एक्. भी आले अमून कायरेमेणाच्या चळकाति राष्ट्रीयसभेन मुख्य मंत्री होते, है विकली करीत वाह्यों प्रणार असे रिसर्वे, पं. मदन मोहन याजवरीमर है विनाक्ति कारीत वाहुन प्रणार असे रिसर्वे, पं. मदन मोहन याजवरीमर है विनाक्ति कारीत

पंडितर्जीस तीन कन्या. पैकी एक कानपुरांत व दुसरी काशी येथे

शशा दिल्या आहेत.

मात्तवर्ष पुनः वैभवसंकत्त हो इन आक्षेत्र भारतवासीय जनता स्वातंत्र्योप-भोगी द्वाबो यासाठा पंदितजीनी आतापर्यन्त अन्याहत परिधम नेत्रे, त्याच तो मंगलादिन पाइण्यास परमेश्वरानें दोषांषुष्य वार्वे एवडीच स्याच्या चरणीं प्रार्थना आहे.

# परिशिष्टः १ **>>₩&**€

# स्रघाविन्दः

पुस्तकाच्या प्रारंमी पं मालचीयकृत जी संस्कृत शोबावली दिली आहें तीत एका दर्शने पंडितज्ञींचे आत्मचरित्रच प्रथिन झालें आहे. बारण हिंदुनें काय काय मोष्टी कराच्या तें त्यात संशेषन सागितलें आहे व त्याचा विस्तार पंडितजींनी आपल्या प्रत्यक्ष आचरणाणे आध्युयमर केला आहे. ज्या गोष्टी स्थानी लोकाना उपदेशासाठी म्हणून सागितल्या स्थाचा तंतीतंत आचार करणारे ते कर्मयोगी आहेत. आधीं केलें मय सीगितलें, अमा त्याचा बाणा आहे स्यापेकी कार्रीचा उझ्ल या प्रक्रणात करण्याचे योजिलें आहे. हिंदु युनिव्हर्सिटी, कींग्रेस, वीन्सिलें व हिंदुसंबटन यासंबंधानें त्यानीं केलेली कामिरीरी ब्यापक्रवरुपाची असल्याने ती अन्यत्र विस्ताराने वर्णिली. त्या-खेरीज पंडितजींची राष्ट्रसेवा विविधमास्त्रातील अस-स्थानें सर्वाचा न झाला तरा त्यातील कोहीं महत्त्वाच्या गोर्धोचा उड़ेल येथे करणें अप्रासंगिक होगार नाहीं

### खरी छोकसेवा कोणतीः

लरी लोकसेवा कोअती या सबेपानें ते म्हणतात'--

यज्ञाधित्राय यज्ञपुरुव, परमेश्वर, प्रसन्त होत नमतो व त्याच्या प्रसन्ते-शिवाय आपला अभ्युद्यहि होणार नाहीं स्या परमेश्वराला प्रगल करण्याचा मुख्य उपाय कोक्सेना-देशभक्ती-हा आहे देशनासीयाच्या दुःखाने दुःखी होणें व त्याचें दुःख दूर वरण्यासाठीं शुद्धमावानें यह वरणें हीच परमेश्वराची परम उपासना आहे अखिल मनुष्यमात्राचे करुयाण चिंतणाऱ्या भगनान् वेद-भ्यासानें महरलें आहे.

" तप्यन्ते लोकतावेन प्रायशः साधयोजनाः।

परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः॥ साधू सोक प्रायः दुसन्याच्या दुखाने दुखी होतात. प्राणिमात्रोच्या ठिकाणी वास करणारा जो परमेश्वर त्याची हीच परमसेवा आहे.

क्षींडि राहणार नाही

ज्या<sup>व</sup>ळा मातेच्या पश्याशनायरोवर बालकांच्या हृद्यांत देशमस्तींवा संवार होऊं लागेल त्याचवेळी आपल्या देशाचा अध्युद्य होईल, देशांचें हित साधण्यासाठी व मातृभूमीचा गौरव वृद्धिगत करण्यासाठी आपले मुख व स्वार्थ याचा सर्वस्वी त्याग करण्यास आपर्ते देशबंगू त्याचवेळो पुढें देतील. आज भामवी भिति अन्यंत घोवनीय प्राठी आहे. रहेक इत्त्व विमस्त्र भेलें साहैत. अधा वेळी बालमान देशमकी उत्तम होके घमते व ती देशसाठी वाटेल ते

कट सहन करूं शक्तात या गोटींचे लोकास आश्चर्य वाटेल पांतु यात आश्चर्य बाटप्यासारसं कोशीच नाही. भाज आपल्या देशात सुशिक्षीत समजन्या जाणाच्या छोवात देशासाठी त्याग करण्यास शिक्षले नाहीत अने छोक भीडे नादीत.

यासंबंधात जपानी बालकार्वे उदाहरण पेण्यासारते आहे. ज्या बेळी रखी-जपानी युद्ध हीतें स्थावेळी तेमील लोकांना युद्धाप्रत्यियं अनेक वर्णण्या धाम्पा

सागत, आपच्या बहिलांना स्या वर्षण्या देश्याय अडचण पहुं सर्वे स्हणून सर्नेड विद्यार्थानी दुयन्यादा भोजन करण्याचे साइन दिले होते. ज्या देशां-

होल विचार्यात असा अपूर्व त्याग आहे. तो देश उन्नति शिखरास गेन्यासेरीज

राष्ट्रमापेदरांत ही आपत्तीय व जनतेवी कुर्चवणा पाहून उर्द्च्या वरोवरींने हिंदी भाषाहि कोर्टकचेन्यायून चालावी अशावदल मोठी चळवळ केली पंडितर्जी ना या कामीहि वाहीं कमी विरोध झाला नाहीं, परंतु त्यावेळचे संयुक्तप्राताचे हे. गर्छनर लार्ड मॅक्डोनाल्ड याना पंडितर्जीच्या म्हण-तील सत्यता पद्भ स. १९०० मध्य त्यांनी सर्व सरकारी कचेऱ्यांतून उर्दूच्या बरोबरीनें हिंदी भाषेमधेंही कामकाज चाळावें ससा ठराव केळा. हिंदी भाषा भोलणास्वर ठाँ है मॅकडोना रुड याचे हे महतुपकार होत,

पंडित मालवीयजी यानी हिंदी राष्ट्रभाषा स्हाबी म्हणून प्रयत्न केले त्यास तत्सणों छो० टिळक, रमेशचंद्र दत्त,बर्शवंद घोस, यानी मान्यता देली. पंडितजी एवडॅच करून योबले नाहीत. स. १९०८ मध्ये त्यानी प्रयागला हिंदीत 'अभ्युदय ' पत्र सुरू केल, स. १९१० मध्यें " मर्यादा " नांबाचें हिंदी मासिक सुरू केलें. १९१० साली पहिलें हिन्दी साहित्य संमेलन भरते. त्याच्या थव्यशाच्या जागीहि पंडितर्जाचीच निवड हाली, त्यावेळा देशीभाषाची हेळसाड क्शी बाली आहे । व त्याची उन्नति क्शी करता येहेल याचे त्याना मुंदर चित्र रेखाटलें भाहे. हिंदु-विश्वविद्यालयातहि शिक्षणाचें माध्यम त्यांनी हिंदीच ठेवलें आहे.

गोरसणासंबंधानेंदि पंडितजींची थास्था सुप्रसिद्ध भादे. संघी सापडेल तेव्हा त्या बार्सीची महती वर्णन केल्याखेरीज ते राहत नाहींत गोरशणासंबंधी ते म्हणतात ---

" गाय आणि मनुष्यप्राणी याचा संबंध चिरतन असून परमेश्वरानेंच तेः घडवन आणला आहे आणि परस्तरांनी परस्परांच्या उपयोगी पडार्वे, कोणाहि स्थितीत कोणी कोणास अंतर देऊ नये, ही त्याचीच योजना आहे. गाईवें द्या अपृत्तीपम असून लहानगीरास वें हितकर आहे महर्शावें दूध बापरतात सरें, का से योग्य नम्हें. सहान मुलांना तर विरोपेंडस्न गाइवेंच दूप आक्न दिले पाहिने, मास्या माता मागेनीना माशी नग्र विनेति की, स्त्रांनी गोपाल श्रीकृत्ण व माता यद्योदा यांचे चरित्र शास्त्रांने आणि भाषभाषस्याः चरात एकेक तरी गाय पाइन कुलाना ते १२

अस्तोपन दूध पाजावें, प्रत्येक घराघरात एकेक तरी गाय पाळली जावी,

चराचरातून दिषमयनाचा घडघडाट प्रात काळी ऐकूं यावा, आणि घरावर्रात्क

तार करण्यासारखेंच होय.

दबातपाची गारगी चित्रयावस्त लीवताना दिसावीत क्षशी मासी इच्छा आहे.

नेहमीं गाईचें दूध विताना मास्या मनःचश्चंपुढें त्या गीमातेची मृति उभी राहते-

पण त्याजबरीबर तिच्यावरील सप्याच्या संकटाची व हिंदंच्या या बाबतातिलि

अनास्थेविपर्योची मला कल्पना येऊन मन उद्विप्र होतें. आमच्या तरणवर्णावर

आहे. गोरक्षणाविषयीं प्रत्येक हिंदुजीवाला तळमळ वाटली पाहिने, सद्दनव ती मसलमानालाहि बाटली पाहिले. कारण गायीजनळ धापपर माव नाहीं. अमतोपम रूप व क्रापेस्टमहन असे बैल ती सर्वांना अभेडमावानें सारखेन देत असल्याने सराच्याच मारुपराचा मान तिने मिळविला आहे. यासाठी आपण क्तज्ञ असं तर गोरभणकार्याविषयी आपणास उदासीन राहता थेणार नाहीं. राष्ट्रात गोवच चालला असना आपणास स्वस्थ बसता येणार नाहीं. गोरश्रणा विक्रमी अनास्था आणि गोदघ ही समानार्यक आहेत असे भी समजतीं. गी. रक्षणाविषयों यत्किचित्रहि हातपाय न हलविणे म्हणजे आपस्या आईमा स्वहस्ते

एक मोठी जवाबदारी आहे. ' गोरसण 'हें आम च्या ह्या तहणवर्णने कार्य

### सुधाविन्द.

केला ! अर्थात तुम्हां आम्हांलाच केला आहे, तदनुषार आपलें आचरण

घडलें पाडिजे.

गाईसारखें दूसरें घन नाहीं. महाभारतांतील च्यवनर्भागवाची गोष्ट हेंच शिकवितें. च्यवन भागेव हे ऋषि पाण्यांत रहात अग्रत. एकदा धीवरांनी स्यांना चुरून माशाबरोबर जाळ्यात घरून वर काढतें. ऋषींनी घीवराचें कल्याण ब्हार्वे या हेत्तें 'आपली विक्ती क्रा' अर्से धीवराना सांगितलें. ऋषीला विकत घेण्यास प्रत्यक्ष नहुष राजा आला, त्याने सारें राज्य देऊं केलें. तरी ऋषि म्हणे ही माझी किंमत नन्हे. अखेर एका गाईच्या बरोबर ऋषीची किंमत ठरली व ती ऋषीला मान्य झाली. ऋषींनी साधितलें 'गोभिस्तत्वं न परयामि धनं किंचिदिहाप्रत ' हा मंत्र आज आम्हाला धमेरिवेपासन शिकणाची पाळी आली बाहे, तिकडील लोक 'Cow the mother of prosperity' म्हणून गार्डची जोपासना करीत आले आहेत. आम्ही ति र दे दुर्रक्ष केलें आहे. ---इकडील सरवारचे कुलूर येथील आहारज्वत श्री, मॅक कॅरिसन यानी प्रसिद्ध केलें आहे कीं. दूध हूँ सर्वेश्रेष्ठ अल आहे, दूध फेतत्यावर दुसऱ्या करात्याहि आहा-राची जरूर राहात नाहीं, माझे वय आज सत्तरीच्या जवळजवळ झालें आहे. मानी आई मला दररोज सकाळच्या प्रहरीं लहानपणी नियमितवणें हुध छोणी देत असे. त्यांचा फायदा मला आता कळतो. त्या दुधातुपाच्या प्रभावावरच मी भाज बोटतों आहे. माझ्या बोळ्यात भाजहि जर काही तेज असेल तर तें त्या दूधलोष्याच्या प्रभावामुळेंच आहे. घरोघर गोपालन होकन दूधदूमते यथेच्छ सेवन केलें जाईल, तर शक्ति बाढेल, ज्ञान बाढेल, बुद्धि, उरसाह बगैरे बाढतील यात तिळमात्र शंका नाहीं म्हणून गाई पाळा. चागले वळ छेवा गोपालनाचा संदेश गादोगांव जाऊन कळवा. गोरशणाचा उंका गांवोगाव वार्ज था. गाईना सुल था, त्याना सुकिस्त आणि तृषित अशा कथी ठेर्न नका गाईना सुख दिलेत तर ला तुम्हाला अनस्य सुखी करतील.

### ग्रामसंघटन कसे करावें ?

पुणे वेचें ता. २०-२१ ज्व १९३१ रोजी पंडितजींच्या अध्यक्षतेखाली प्रामसंघटन परिषद् भरली अमता पंडितजीनी पुढील आशयाचे मायण केलें. त्यावहन त्या कार्याची व्याप्ती क्ति व क्सी असावी याची यथार्थ कल्पना येने.

प्रेम व विश्वास जागृन राहील व वाडीस लोगेल अशो योजना प्रामोदारकार्ने घडकन भागली पाडिने

गांवातील क्षेणावरहि आरिष्ट आले तर सर्व लोक त्याच्या मरतीष्ट्र पावृत जातील ६तकी शिस्त, संघटना, आसमंसरक्षणावी भावना व परसरातील विश्वास भामवाधीयात जागृत झालातरच चोरदरवडेबोरावें पावणार नाही, आसमराक्षण, आस्मावेश्वासक्षेपाइन, आरोग्यमंत्रकेन, स्ता दुष्टगोहरपादि अनेक गोणी पश्वृत आणण्यासाठी प्रामपंचायनी स्यापन केल्या

पाहिजेत प्रामोद्धार-कार्यात् खादापैदास-विशेषतः वस्नस्वावलंबन या कार्यास धप्रम्थान दिलें पाहिजे. प्रामवासीचाच्या जीवनात खताची वाढ अद्याप त्यांच्या खाघीनची आहे परतु बख्राच्या बाबतीत मात्र ते अत्यंत परखाघीन झाले शाहेत, हॅ मामोद्धारकार्यात मोठॅच संकट होय पूर्वी हिंदुस्थान सर्व देशास बम्न पुरवति होना तशीच परिस्थिति पुन्हा श्राप्त होणे अशक्य नाहीं. या भरत-संहातील दिशुत्र व हिंदबन्या ज्या दिवशी घरच्या घरी बसून सूत्र कातताना व बन्न विगतांना सर्वत्र आदळतील तो मुदिन होय. शहाहा ! तो देखावा किती रमणीय व स्मृतिदायक दिशेल वरें। सादांचा जो संदेश महात्मा गांपे नी आपल्या देशपांपपास दिलाआहे तो राष्ट्रोद्वार करण्याचे कामी रहरागर बहुमोल होय महारमा गार्थाना पागल समर्गु नका ! परमै-श्वराचा संदेशव स्वाच्या मुश्राह्न आपस्याला लागत आहे असे समजा ! प्रामोदार कर शरिकगारांनी केष्ट्रापाच्यांनील उद्योगधेयाना महत केंट्रीच पार्दिने, तरच सांच्या उदाराची आपर्णाम सरी तक्रमक छागछी अधे समजता येईन गरीबाच्या पीटाला दोन घास घात-च्याचा तीच एक राजमार्व आहे. अस्पेत मुखंपन अज्ञा १४९८ अमेरिहेंतीलाई ग्रंपल होक आपम,पन्या देशांनीहरू उद्योगपंचांना चालन देण्यांत भूषण मानतात. मा हिंदुम्यानगारम्या दक्षि देशांतील धीमान् छोदांनी व सरदार संस्थानिकानी तर तमें सनः बागून आपन्या बाग्यक्रीनेच इतरेजनांस सदाहरण धाटन दिलें पारिने, याकशित पादमांग पेतानाहि मामवासायांनी त्यार के के पश्चाक्य बापरम्याची आबोशा परली पादिने, कापहाच्या बावतीत तर झामे द्वार कर हा किया ना सर्वानी रोक्शायाच्यात तथार वारोध्या हात- सुताच्या सादीवाच करवा बायरका पाहिके. मी आज ५३ वर्षे स्वरेशीच करवा बापरीत आकों आहे. परदेशी सुताचा विटाळ मी माइवा शरीराका गेव्या मारे ५५ वर्षीत होऊं दिला नाहीं; ब १५२२ सार्की महाला माथी सुशंगत गेवे तेव्यानाम् तर भी केवळ हातसुताचेच करवे बायरीत आहे व असे करताना माइया गरीव बाधवांच्या पीटाळा मी चार पात घाळीत आहे हा अत्यानद अनुमवित आहे. तरी तुम्हीं सर्वांनी अगर्दी आजपास्चच हातसुताच्या स्वादीच चार्यों माया पात घाळीत आहे. तरी तुम्हीं सर्वांनी अगर्दी आजपास्चच हातसुताच्या स्वादीचेच वपडे वायरध्याचा निथय करावा.

### व्यायाम

पंडितजी स्वत ब्यायामाचे अस्यंत भोके आहेत नित्य प्रात.काळी स्नान, संब्वोपासना, सूर्य नमस्त्रार या स्वाच्या क्यात क्योंहि खळ पडळा नाहीं तहणांची बळोवासक बनावे, ब्रह्मचर्य पालन करावे याविषयी ते सदैव उपदेश करीत अस-तात. तस्यांना त्याचा ८५६स असा—'' मारतीय नववुवसमस्य देशमीक व देखाभीक उत्तरह झाल्याशिवाय तरणोपाय नाहीं. त्यावरोवस्व बळवंपर्यनाचीहि अस्यंत जब्दी आहे. 'दारीरमायं खळ धर्मलायनम्' या वचनाप्रमाणे देश-क्याणाकरिता झटणाच्या प्रत्येक युवशनं व युवतीने हारीरस्व वाडविष्याकरिता झटणाच्या प्रत्येक युवशनं व युवतीने हारीरस्व वाडविष्याकरिता झटणाच्या प्रत्येक युवशनं व युवतीने हारीरस्व वाडविष्याकरिता झटणाच्या प्रत्येक युवशनं व युवतीने हारीरस्व वाडविष्याकरिता

आपण स्वराज्याच्या जवळ जवळ येत आहोत; पण तें स्वराज्य टिश्वविष्या-साठी राष्ट्राची शरीरसंपत्ति सुधारणें आवश्य आहे. कारण बळवानच स्वतंत्र राष्ट्रं शकतो.

लामच्या लेकाना वार्षक्य लोकर देते. लामच्या तरुणाना १०-१८ वर्यातच लारशी लावाबी लागते. आमच्यावडांल पैन्यानर पैनदान पेतत्यावर वर्षे सहा महिन्यातच इहलोक सीड्न जातात. एण पावात्य लोडां- कडे पाहित्यात याच्या उट्टर स्थिति असन्यांचे दिखतें. स्वाध्यात म्हातान्याना- सुद्धा स्यायामाची आवर्षकता वाट्टर वे ते स्यायमाणे स्थायाम पेण्याच लाजत नाहींत, पाथाश्योच देश मात्र आएण इंग्जी शिक्टन पेतले वण गुण मात्र नेमके टाकले.

आपल्यात्र हे पूर्वी सूर्योदयावरीबर नमस्हार फालण्याची पदत होती, ती -आती बंद साली आहे. पण अर्थे होणें बर्रे नाहीं, प्रश्वेक युवहानें व युवहींनें पंडित मदनमोहन मालवीय. "'श्रामोदार कार्या अशी इच्छा बाळगणारानी व श्रामोदार कार्यात प्रत्यक्ष भाग

चेणारानों ' साधी राह्णीय उच विचारसरणी ' हें प्राचीन आर्थींचे द्वीद राह्ण . पादिने, त्यानी स्वत च्या आचरणाने साधा पोपाल व साध अन्न हाना आदर्श त्रामस्यापुढें ठेवला पाहिने प्राथमिक शिक्षण सर्गर मोफ्त मिळाल्यायेगीन ग्रामी

दार होणें शक्य नाहों प्राथमिक शिक्षणांत केवळ 'Three' R's अस्न मागणार नाही Four ' R 's पाहिनेन Reading, Writing ' Rithmetic याजनरोबर Roligion या चत्रध्या R चा समादेश केला पाहिने, सुविक्षि

मेशराची संख्या देशात सारखी पाढत आहे. स्वराज्य मिळालें तरिहि या सर्वाना शहरांसून नोकऱ्या मिळण शक्य नाहीं, यांनी सेझ्याचांच आधी करून अल्पसंत्रप्ट क्सोने राहुन भामोद्वाराच्या कार्यास लागले पाहिने. आपल्या देशात एक लाख वस्तीच्या वस्वी शहरें सुमारें २०१२५ आहेत, <mark>मार्</mark>ही मर्वे अकाट लोइसंख्या लेड्यापाच्यांतून नांदत आहे. या कोटपावाधे लोकांचा संबार मुखाचा ग्रावा एतर्थ सांवतच्या मुशिक्षित बेकारांनी शहरात राहण्याचा

मोह सोट्टन खेडपांचा रस्ता धरला पाहिने सच्याच्या शिक्षणपद्धतीने ही

शितानों या गरंज मर्यादित ठेवूनच प्रामोद्वाराच्या कामी कोणते है कह करण्यास कंमीपण मार्ग नयें सी ५० वर्षोप्ती कोंग्रेसच्या कार्यात तुकताच
पर्छों होतों तेव्हा स्तत जागा बाहून समास्थान स्वच्छ करून सभा भर्यात
रुखें हाहीं दिवसापूर्वी बीर्य धर्मायाचा एक तकाव साक करण्याचें काम शीख
भर्मायानी वालविलें असता भी स्या ठिकाणों गेलें तो धार्मिक तलाव सक्त
करण्यासारी त्यातील गाळ उपस्प्याचें काम रुच्च रहाचि बीखाई कर्योत असलेले
करण्यासारी त्यातील गाळ उपस्प्याचें काम रुच्च रहाचि बीखाई कर्योत असलेले
वाहुन गांतें अत करण प्रेमानें व आवश्यों महन्त आले या पवित्र कर्याला
मालाई हातमार लगाया बच्ची मल स्कूर्ति झाली व भी तसाच पुढे कहरन
नातात पाटो व पावडे चेळन गाळाच्या ५१० पाच्या मी डोक्यावहन बहुत
हातात पाटो व पावडे चेळन गाळाच्या ५१० पाच्या मी डोक्यावहन व्हाहत
हातमा सार्वे पागोटें चिखलानें बाग बहिल या भीतीनें तें काहत ठेवणोंह
मला इह बाटळें नहीं, उळट चिखलानें बाग मास्या पागोच्यास लागणें हें मला
भूणने वाटलें म्हणून भी मार्से पागोटें काहन न टावता तथाच डोक्यावर
पाटवा वाहिल्या.

मुशिक्षितांनी अशी आमेमहतत नरण्यांत व प्रामवासीयाची गटारें साफ करण्याति भूषण्य मानलें पाहिजे कहालें होणतेंहि वाम नरण्यात करण्याति भूषण्य मानलें पाहिजे कहालें होणतेंहि वाम नरण्यात प्रामवासी- विश्व जोहें दिवणांतिहि कमीपणा मानता वामा नये प्रामवासी- विश्व जो के प्रामवासी करण्या प्रामवासी कार्य प्रामवासी वादिक लाहे साल रच्या प्रामवासी आस्त्र कार्य कर्म चाहत नाहीं असे प्रमेस बाटणें हा वर्माणाम आहे वर्म चाहत नाहीं असे प्रमेस बाटणें हा वर्माणाम आहे वर्म चाहत नाहीं असे प्रमेस बाटणें हा कर्म चाहत नाहीं असे प्रमेस बाटणें हा वर्माणाम आहे वर्म चाहत नाहीं विचार करिया प्रामवासीयांना स्तर्व प्रामवासी वर्माणियाची प्रामोदास्थानी विकार करिया प्रामवासीयांना स्तर्व प्रामवासी वर्माणियाची प्रमोदास्थानी विकार करिया प्रामवासीयां प्रामवासीयां प्रामवासीयां वर्माण्याची क्रामवासीयांत प्रामवासीयां वर्माण्याची क्रामवासीयांत प्रामवासीयांत वर्माणामें प्रमुख्याची क्रामवासीयांत प्रामवासीयांत वर्माणामीयांत प्रमावासीयांत स्तर्वाह स्वाम्याचीयांत प्रामवासीयांत स्वाप्ता क्रामवासीयांत स्वाप्ता क्रामवासीयांत स्वाप्ता क्रामवासीयांत रास्तरांत हिसा क्रामवासीयांत प्रामवासीयांत स्वाप्ता क्रामवासीयांत रास्तरांत हिसा क्रामवासीयांत प्रामवासीयांत प्रमावासीयांत रास्तरांत हिसा क्रामवासीयांत प्रमावासीयांत प्रामवासीयांत प्रमावासीयांत प्रमावासीयांत प्रसावासीयांत प्रमावासीयांत प्यासीयांत प्रमावासीयांत प्रमावासीयांत प्रमावसीयांत प्रमावसीयांत प्रमावसीयांत प्रमावसीयांत प्रमावसीयांत प्रमावसीयांत प्रमावसीयांत प

होईल.

नमस्कार धातलेच पाहिजेच, युवर्तानीं भ्यायाम घेतत्थाधिवाय बळवान शरी।
प्रजा निर्माण होणार नाहीं, काणि बारमाता, बीरएत्नी व बारकन्या हैं नामाभिधान त्याना प्राप्त होणार नाहीं, नमस्काराचा भ्यायाम उत्तम आहे, हजार'
बारार्थेपर्यंत नमस्कार पालणारे पूर्वी आपल्याकडे होते. क्रियाहि तुळवींखा
प्रदक्षिणा व सूर्याच नमस्कार धालांत असत.

अराजणा व प्राच नगरकार पालत असत. भारतचर्यात हर्गे व्यायामाची श्रावह उत्तपन्न झाली आहे. ही सुदैवाची गीप्ट आहे. पण त्यावरोगर एकच गोप्ट मला सागावचाची आहे. ती म्हणजे परमेल श्रावद प्रत्येशानें श्रवक निष्टा ठेविकी पाहिजे. तत्तच श्राप्तवास स्वराज्यप्राप्तीः



# परिशिष्ट २

# पं. मालवीय व महाराष्ट्र

पं. मदन मोहन माळविय यानी वाई-वातारा भागात एक कहानवा दौरा काढळा होता. तो अनेक हानी याववी साळा. गेळी दौन वर्षे(१९२८-५१) ते जुन महिल्यां बृष्णारास प्रण्यात येळन वर्षों दिवस वाहात सवतात त्याचें एक कारण या दिवसात पुण्याते वेळन वर्षा मिलिक्स वाहात काळीआगा वाच्या तुरुनेतें येढ व उत्साह्वकंक असते. आज उत्तारकात त्याचा बचा बंड हवेंत काही दिवस विभाति वेण अद्दर्श्व सालें आहे. मन कितीहि उद्योगियम व साभाविक उच्हातानं तरतरीत असलें तरी प्रतीराष्ट्रकें कोणाचाहि हलाल चाल्य नायां आहे. आणि मृत्यातिकार्द्रन्या यंड वान्याची अहक कोणाचाहि हलाल चाल्य नायां अहक अधाना त्यात्व काल्य नायां अहक अधाना ताल्य वार्याव्य विस्ता के आनंदीहर हाडवात ते ऐस्के म्हण्येत्रा व्य देशभावाला हत्व तरी सुत साथाला वार्याव्य विस्ता के साथाला वार्याव्य वार्याव्य क्षात्व आपणाला वार्याव्य वार्याव्य के साथाला वार्याव्य वार्याव्य के साथाला वार्याव्य वार्याव्य के साथाला वार्याव्य वार्याव्य के साथाला वार्याव्य वार्याव्य कराण्याव्य वार्याव्य वार्याव्य कराण्यांवाव्य वार्याव्य वार्य वार्याव्य वार्याव्य वार्य वार्याव्य वार्याव्य वार्याव्य वार्याव्य वार्य वार्

पुष्पाल ते सन्देट बॉफ इंडिया सोसायरीत उत्ततात. फै० गोखरे याचा व पीडितकाँचा फार जुना सिंह, बासुळ सोसायटी हैं एक प्रकार आपकें पर अमें ते सहजब मानतात. आज तरी ते नैमितिक बळवळीच्या प्रजबीय

बाबतीत सोसायशेच्याच मताचे सर्वस्वी नाहाँत, तसेंच धर्म, समाजवाल व महाराष्ट्रीय इतिहास या विषयांत स्याच्याश्री समानधर्म अते लोक सोतायशेच्या आवारांत जितके आहेत त्यांपेशा बाहेरच अधिक आहेत. तथारि जुने ऋणातुर्वेथ, सोतायशेचे इंझस्थारखे काहीं शालचेहि समासद, आगि राजकांय विषयातील निल स्त्रस्ताचं संवेसामान्य धोरण या दर्शनं तें सोतायशैलाव अधिक जबळ आहेत, नण विशेष हा कीं, आपपरसात दूषित दुरावह याच्या-मुळे दळणवळण व विचारविनिमय या बाबतींत किरोयेक लोक जसे मनात अधिक स्वरक्त तसे पंहितजो वागत नाहींत. म्हणून सर्वांना ते आप-स्त्रसेच चाटलात तसे पंहितजो वागत नाहींत. म्हणून सर्वांना ते आप-

पंदितजीनों शानुष्ठाससेने व विधेषतः हिंदु युनिस्हांसंशिष्ट्या वर्गण्या गोळा करण्याचे उपोगात,वव हिंदुस्थान अनेक वेळ पाल्या धातला आहे.व सर्व प्राता-वर त्याचे प्रेमांदे आहे. तथापि महाराष्ट्रावर आएके प्रेम विशेष आहे असे विस्ता से बोदन दाखवितात तेन्द्रा ते उगाँच सोङ्ग्येतके नाही तथा बोल्यात असे सदस्या-महण्वत नाहीं. रान्व्याचीं सहन प्रयुद्धिन, गोखत्याचीं जुहन प्रेमवुद्धीन, व ठिळकावीं सुहन आद्युद्धीन, वागण्यात पंदितजींचा जन्म सेला. यासून, महाराष्ट्रायीं लाचा बखंड पवंच जन्ममर राहिला आहे. पण महाराष्ट्राच्या इतिहासानें स्थाच्यावर जो मीहनी धातली आहे तो वाही विशेषच आहे. ते नेवसी महण्यात की, सी येवह हिंदुविदापीठ बनारसेस व्यापले, पण लांत महाराष्ट्रीय 'स्थिरिट' उत्तल करण्याचा उद्योग मला अनून आणर्सा नाही का केला पाहिले. '

मराज्यांनी हिंदनी स्वराज्य स्थापून व गाजबून भरतखंडावी विशेष प्रका-रची सेवा केवी असे स्थापें मत आहे. उत्तर हिंदुस्थानांत मराज्यांच्या हातृत. अतिस्था कोहीं कृत्याचारक बंगाली-हिंदुस्थानी सेजांद्रमांक पंतिजांच्यां मनांत नापतंती असणात्य. पण आता हिंदुस्थान हें एक अखंड राष्ट्र अशी भावना उत्तर क्षांत्यामुळे, मराठे उमेंट किंगा उदार स्थापिक होते या उत्तर हिंदुस्थानीय समञ्जीत क्षया होगाऱ्या मराज्यांच्या दोयोंको त्यांच्या पर-क्षमादि गुण्याक्ष्व पंडित्वजांचिं नश्च आधिक बेचते, युण्याच्या मराजःविरास कंदळांतील स्वर्ध साधवरावाच्या दरवारचे चित्र व कथा प्रकारणीकडील शिवाजीचा पुतळा पादृन त्यांना बाटले हीं, हो दोनहि उचछत आएल्या युनिव्हर्सिटीत नेजन ठेवता आळी तर वाय बहार होईल ! तूर्त त्यांना युनि-म्हर्सिटीत 'शिवाजो होंल ' म्हणून एक हमारत बांधळी असून, ती एखाया महाराष्ट्रीय संस्थानिकांच्या हातून उघडवाबी य तीत एखाया महाराष्ट्रीय इतिहासझाकहून एखादी म्याख्यानभाला गुंक्याबी लगा त्यांचा मगोदय अस-स्थाचे त्यानी गुकतेंच बोछ्न दाखांवेळ आहे.

जमस्वास सांचा असाहि एक विचार आहे की, उन्हाल्याचे सोंबों काशी हिंद विशापीतच्या इतिहाससार्क्षित्रे काही विशापी, बरोबर स्वांचे एक्टीन अव्यापक देउन, महाराष्ट्रात राह्यावयाचे व स्वांच्याकहृत महाराष्ट्रात तील व कींग्णांतील किंग्रे व शतिहासप्रसिद स्वळ यांची 'यात्रा' करावाच्याचीताले तिल्याने स्वांचे क्षायाचीताले किंग्रे व शतिहासप्रसिद स्वळ यांची 'यात्रा' करावाच्याचाचीताले किंग्रे हिंदा किंग्रान परामवाची केंग्रे स्वांचा माहोत नाहती, पुरंत्रचा क्रिया हुस्न पहिलाचा पुरंत्रचा तिलाच्या योटीवरून, ही इंग्रजांच्या प्रस्त्र वरामवाची गोट स्वांचा प्रवस्त कळाली. तेनहीं 'अरेरे, भी विती अज्ञान आहे, ' अरे उद्गार स्वांची स्वांचे कांग्रे या यो दीच्यात केंग्रा, तो किंग्रे व या ज्ञानाचा उपयोगिह स्वांची तावज्ञीय याच दीच्यात केंग्रा, तो स्वाःची व वा दीच्यात केंग्रा, तो स्वाःची कांग्रे स्वांची कांग्रे स्वांची कांग्रे स्वांची कांग्रे स्वांची कांग्रे स्वांची कांग्रे स्वंची स्वंची कांग्रे स्वंची कांग्रे स्वंची स्वंची कांग्रे स्वंची स्वंची कांग्रे स्वंची स्वंची स्वंची कांग्रे स्वंची स्व

बाईचे चौडे महाराज, सदरचे विमायक महाराज हरवादि लोक राजधार णांत परमार नरहत. तथापी पंडिताओं वा म त्यांचा मार्शी बंद्य दिवांचा परिचय लाहे, वाईची गीताळा लाज पुष्टळ दिवस मार्थन राहिळी होती, एक परिचय कींच्या विवाय हतर कोंगाच्या हात्त तो चपडावसायोज माहा क्षमा धर्मेशीर मागुओं पुराम कींच यांचा नियय होता, प तो पुरा करण्या-करिशंच पंडिताओं बाहित कोंके. तथांच तथा होता, प तो पुरा करण्या-करिशंच पंडिताओं बाहित कोंके. तथांच तथा होता, प तो पुरा करण्या-करिशंच पंडिताओं बाहित कोंके. तथांच तथा होता प्रति सावा, पंडिताओंचे गाहर पार प्रेम, वासुके हा वनारंमाचा दिवस स्वांची मोज्या कांचार कहाजा, बाहिती शुंदर देवळें ब पाट वाहन तर पंडिताओं कोंक् कार्यों,

### <u>पंडित मदनमोहन मालवीय.</u>

े वाईनंतर सातारा, कन्हाड हो गाँव भोषानींच आठों. तेषित निमंत्रणाना स्थाना नाही म्हण्यंना. सातान्यास त्याना दाखिण्णासारखें कोडो स्थळ सन्देतं. जुना राजवाडा, नवा राजवाडा म्हण्यतीय खावी निकडे आध्येन नगर फेडलंग, एण एकात सरवारी हायसून्त च दुमन्यात सेशन कोर्ट आहे अर्हे आर्ह अर्हे सातान्यात यानों कटदिया दुसरीकडे मान बळीवळी. पच्च माहुलंस जाकन लागी संगम्हेत्र पाहिले सातान्यास बन्ध्याताळा, राष्ट्रीयशाळा व भाज कर्षान्य स्थलिए स्वकारण संस्था त्यांनी पाहिल्या. कन्हाडार वेळात बेळ काहन स्थानी ओगलेबाडीस जाकन काचकारसाना पाहिला, तो पाइन त्याच्या मनावर फारच चानका परिणाम झाला.

कन्हाडच्या बाटेबर मसूर चार मैल बाजूला शहते, व तेयळानच कृष्णा" नदिनें रेताड व विसली पात्र ओलाहावयाचें असतें, भर मध्यान्हाह साली होती. मरी पंडितक्रीनी मस्रास जाण्याचा आपह सोहला नाहीं. येथीरू आश्रमात विनायकबुवा व पंडितजी एमोएएमोर बएनेले पाहन ग्रेश-वांच्या मनांत उदात्तभावना आल्याशिवाय राहिली मसेल, एका बाज्छ पंदितजी म्हणजे ते असे प्रशासाकरिता हजारों स्पये विमर्ताच्या मोटारी. भंगावर उपदार वाहिमरी बन्नांवा पोपास पाय नेपण्यापासून बोललेल्या शन्दागणिक मान इतिविणारे सहचर व नीवर, शरवैक ठिकाणी आयाज जाउन चौका बनकुन खबंपाक सिद्ध करणारे परिजन व साधनसंभार, द्विशे सभ हाथे जमीन राजबाद्यासारस्या प्रचंड इमारती तभास्त स्थात हवारी विद्यार्थी पड-विणाऱ्या विद्यापीठाच्या जनकाशाचा मान लामलेले पंडिताली ! आणि दुनन्या बाज्न विमायकषुवा बप्नचारी ! पाद्याणाशिवाय राष्ट्री अंघारी-तन व काट्याइट्यांतून प्रवास होतो आहे. उन्हानें सूर्य व पाण्याने पर्मन्य नस-शिमांत रोगरंपाचा टाव घेत माहे, भेगावर एकाशिवास दुगरे क्य नाही, होत्यादर राठ देशाच्या जरांचे दीर बळलेले, दाडी हवी तशी बाइलेली. काठीं व सीटा बारिवाय वामान नाहीं, लीडी शमाशिवाय माम नाहीं. बार्यवान्यान शिकाय सहसर महाँ । आध्यमाची सी उगरतेली क्रमीन, खासीनर मुनस्या सोवंडी क्यांने बेटन, श्रांत छापनान्याची कोसंडी बर्जे, श्रांचि दारांत पाहा-ध्याम अगतेला जाक्यां रागीट मारुपी, श्रदाा या दीन नूर्वी पाइन स्थाच्या

परिस्थितीतस्या विरोधाचे बाधवैच बाटे, वण दोषाचेंदि अंतरंग एक. भावना एक व चरिष्ट कार्य एक यासुळ समस्य होज्ज परस्य आद्युद्धानें परस्याचे क्षेत्रक वरणारे ते दोषे पादून अनेंच बाटें कीं, ग्रष्टकार्यातदि देहाव्यतिरिक्त किंचतुन देहांजा अवगणून राहणार एकच अंतरास्तर या देशात आज बावस्त आहे ही गोष्ट बाहीं सीटी नाहीं, पंडितजींचा राजयोग आणि विमा- यक्तपुचांचा वैराययोग दोन्ही या देशाता आज सारखेच उपयोगि पहत आहेत.

पंश्वित्तजी हे पूर्वी नेमस्त पेवातक, व १९२० सालापानून पुढं काहाँ वर्षे रवानों अबद्दकारिक्या नक्यक्रील सिरोप केमा लाहांताविह सानां सुक्य रावाला विरोप केला, अर्थ असून ते सुंबर्द्ध आले असतां पळवळीत सावल साले प्रावद साने मेहूद व आने मेहूद काले असतां पळवळीत सावल साले प्रावद साने मेहूद का आने मेहूद काले के सात यह है योग्यच आहे, पण स्वाने म्हण असे आहे की, "या चळळाते प्रथमपानूनच मी पढ़कों आहे नाहां व कदाचित पडणार नव्हतींहि पण राष्ट्रीवसभेच्या वाहीं किष्ट्रिया के कामदा राष्ट्रीयमाचा स्वारा साकतार्थे नाळील तिव्हा माना राग आवा व मी चळतळीत पड़कों " महाराष्ट्रात या चळवळीत पड़कों " महाराष्ट्रात या चळवळीत पड़कों " सहाराष्ट्रात या चळवळीत पड़कों है समजून पेथाचांव हच्छा स्वानी चाई, कन्दांव बोपे ठिक्रणी दरीविक्ष आणि इक्टोल हवीक्ती-विवेधत नन्दांव स्वाने सिक्रायीच्या हच्छा स्वानी चाई, कन्दांव बोपे ठिक्रणी दरीविक्ष साणि इक्टोल हवीक्ती-विवेधत नन्दांव स्वाने सिक्रायीच्या हच्छा सानी माहीत नाहीं महाराष्ट्राया आपला हांगीर पिडण्याची, इंका वालिच्याची, बाही काहीत नाहीं अर्थे दिवर्ष, महाराष्ट्रायां स्वानित नाहीं अर्थे दिवर्ष, महाराष्ट्रायां स्वाने साहीत नाहीं अर्थे दिवर्ष, महाराष्ट्रायं स्वाने साहीत नाहीं साहीत नाहीं साहीत साही साहीत साही साहीत साही साहीत साही साहीत साही साहीत साहीत साही साहीत साहीत साही साहीत साही साहीत साही साहीत साहीत साही साहीत साहीत साहीत साही साहीत साह

पंडितजों या चळच्छात पहले तरी स्वांग राष्ट्रीयमध्या गामाचात कित्यत मान्यता आहे म्हणान तर 'विष्णवे नमः!' त्याची कारणाहि तर्याच आहेत. उ॰ सार्वाच रणदेत करणाचे पुष्प वर्गत असता बहिष्काराठा पूर्णता भाण्याच्या राष्टीने वे गिरच्याचा तर्वहीते माल पेष्पाह सामाच्याचे पणिह करितात! मग स्वांग स व च्या गामाच्यात कीण मान्यता देणर! तेये आज साळेच विशेषे दिवे प्रहाशन असून साच्या माने गाम्यीच्या शिष्प-स्वांच उद्याहाय (गिर्फेक्टर) आविकेने आहेत पंदितजी है आज वाळालपेस-

चाळीत वर्षे-सतत राष्ट्रकार्य करीत असत्याने से गांधीचे शिष्य हाँके शकत गाहीत, म्हणून रा. स. च्या गामाऱ्यांत त्यांना वरीळ वारणामुळे स्यान नसळे तरी त्यांचे एकंदर हिंदुस्थानांत्रलें-हिंदुस्थानच्या वेक्त्यावाच्या गामाऱ्यांतीळ स्थान अळळ आहे. इतर कांणाला विज्ञेच्या दिक्याची उपमा साम्रजी तर ती अनेकार्यानेहि लागतें, पंक्षितनीना देवाजवळच्या मेद नंदाद्गिणाची। उपमा जाव-ण्यात येते ती मात्र यथायं आहे. देवाचे असंड साक्षित्र, इतरम विजेचे दिवे मालवले गेळे तरी हा आयळा मिणमिण वां होईना पण सतत तेवत राष्ट्रन देवाचे दश्चेना रभ्या राजांदि पडविचारा, कोणाचा हात लागला तरी फार माजा-चयाचा नाहीं, आणे उस्ट तो मालवावा असंह कोणाच्या मनांत याव-याचा नाहीं, आणे उस्ट तो मालवावा असंह कोणाच्या मनांत याव-

(फेसरी ता. ३० जून १९३१)

